

UNIVERSAL LIBRARY OU\_176790

AWARINA

A

# — अमर-शहीद — सरदार भगत सिंह

( एक-मात्र प्रामाणिक जीवनी )

भूमिका लेखक:

#### माननीय बाबू पुरुषोत्तम दास टएडन

लेखक:

श्रनुवादिका:

भी • जितेन्द्र नाथ सान्याल, बी० ए० कुमारी स्नेहलता सहगल, एम • ए•

सम्पादक:

श्रार० सहगल

प्रकाशक:

कर्मयोगी प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

श्रगस्त, १९४७

मूल्य ६ रुपए ८ स्राने



<sup>मुद्रक</sup>ः श्री० श्रार० सहगत <sup>प्रकाशकः</sup> कर्मयोगी प्रेस, तिमिटेड

म्थान : रैन बसेरा, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : ऋगस्त, १६४७



## विवय-सूची

| १—प्रकाशक के नाते     | •••             | •••         | •••   | ( k )      |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------|------------|
| २—भूमिका              | •••             | •••         | •••   | (१३)       |
| ३—पुस्तक की जब्ती क   | । मनोरञ्जक      | विवरण       | •••   | 8          |
| ४ मुक्रद्मे का फैसला  | •••             | •••         | •••   | २३         |
| ५—वंश-परिचय श्रीर     | वचपन            | •••         | •••   | 88         |
| ६-हिन्दुस्तान रिपब्लि | <b>इन</b> एसोसि | <b>ए</b> शन | •••   | ¥२         |
| ७श्रध्ययन             | •••             | •••         | •••   | **         |
| ८क्रान्तिकारी दल का   | प्रारम्भिक      | कार्य       | •••   | *6         |
| ९-हिन्दुस्तान सोशलिस  | ट रिपब्जिन      | न एसोस्     | त्रशन | ६४         |
| १०-सॉब्डमें हत्या-का  | ग्ड             | •••         | •••   | ६९         |
| ११-बाद की कार्यवाहि   | याँ             | •••         | •••   | હ          |
| १२ एसेम्बली में बम-   | काएड ं          | •••         | •••   | <b>৬</b> ९ |
| १३बम-काएड के सम       | बन्ब में        | •••         | •••   | ८३         |
| <b>१४—भूख</b> -हड़ताल | •••             | •••         | •••   | ९०         |
| १४लाहौर कॉन्सिपरे     | सी केस          | •••         | •••   | 96         |
| १६-कैसला श्रीर उस     | के बाद          | •••         | •••   | १०७        |
| १७—फाँसियाँ           | ***             | •••         | •••   | 904        |

| १८—कुछ सस्मरण              | •••           | •••       | •••     | ११९      |
|----------------------------|---------------|-----------|---------|----------|
| १९—परिशिष्ट                | •••           | •••       | •••     | १३०      |
| २०—कुछ प्रमुख सहयोगियं     | ों का संवि    | नेप्त परि | रेचय    | १४३      |
| २१लाहौर षड्यन्त्र की स     | ग्नोरञ्जक     | कार्यव    | गही तथा |          |
| मुक़द्मों का संचिप्त इ     | तिहास छ       | गदि       | •••     | १७१      |
| २२-इतिहास के विद्यार्थिय   | ों के लिए     | कुछ ।     | फुटकर स | ाममी ४३१ |
| चि                         | त्र-सू<br>⊸⊶⊶ | ची        |         |          |
| १ श्रमर-शहीद सरदार भ       | गतसिंह        | •••       | •••     | 88       |
| २—सरदार किशन सिंह          | •••           | •••       | •••     | ६४       |
| ३—सरदार श्रजु न सिंह       | •••           | •••       |         | ६४       |
| ४अमर-शहीद स्वर्गीय श्री    | ० बदुके       | रवर द     | त       | ९६       |
| ५-६श्रीमती जयकौर तथा       | श्रोमती       | विद्याव   | ती      | १४४      |
| ७ ब्रूप-चित्र (स्वर्गीय सः | रदार भ        | गत रि     | तह की   |          |
| बह्न आदि )                 | •••           | •••       | . •••   | १४४      |
| ८श्रमर-शहोद स्वर्गीय श्री  | ० शिवर        | ाम राज    | ागुरु   | १७६      |
| ९ प्रप-चित्र ( सरदार किश   | ान सिंह,      | श्रीमर्त  | भगर     |          |
| कौर आदि)                   | •••           | •••       | • •••   | २०८      |
| १०श्रमर-शहीद स्वर्गीय      | श्री० सुख     | देव       | • •••   | २४०      |
| ११—श्री० सुखदेव राज, बी    | ० ए०          | ••        | • ••    | . 766    |
| १२श्रमर-शहीद स्वर्गीय      | श्री० हरी     | किशन      | •••     | . ३३६    |
| १३श्रमर-शहीद स्वर्गीय      | श्री० चन्द्र  | शेखर      | 'आजाद'  | ३६८      |
|                            |               |           |         |          |

### प्रकाशक के नाते---

हे आप इसे मेरी भूत कहें, चाहे दूर्शिता, पर मैं जीवन के प्रथम प्रभात से हिंसात्मक सिद्धान्तों का पोषक तथा समर्थक रहा हूँ। आज हमारे देश में जो भी हो रहा है उसने मेरी इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है। 'शठे शाट्यं समा-चरेत' सिद्धान्त का प्रेरक, चाणक्य, मूर्ख नहीं था। युद्ध में आक्रमण तथा आत्म रक्षा के निश्चित-सिद्धान्तों का सजन अभी तक नहीं हो सका है। युद्ध तथा प्रेम में सभी कुछ जायज़ है, (Everything is fair in love and war) वाली लोकोक्ति का निर्माण-कर्ता भी अवस्य हो कोई मुक्तभोगी रहा होगा। जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा पक्ष के प्रत्येक परिमाण में हम इस निश्चित-सत्य का अनुभव कर सकते हैं, अस्त ।

हमारे देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था की नीति परोक्ष रूप में अहिंसात्मक रही है। युद्ध-विद्या की विभिन्न चालों (Strategies) में से मैंने इसे भी एक प्रमुख चाल-मात्र समझा है; क्योंकि जिस कल्लित वातावरण से होकर हमारे देश को गुज़रना पड़ा है, उसको दृष्टि में रखते हुए कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे द्वारा सम्पादित एवं सञ्चालित सभी पत्र-पत्रिकाओं ने आजीवन कॉइन्रेस का समर्थन किया है और लाखों का बित्व-

दान भी। जब-जब कॉइरेस द्वारा सञ्जालित आन्दोलनों ने उप रूप धारण किया, तब तब मुझे जेल-यात्रा करनी पड़ी और प्रचुर धन का नाश भी हुआ; पर मुझे इस बात का आन्तरिक सन्तोष है कि मैं, न तो कभी नमक बनाने के अभियोग में जेल गया श्रीर न झण्डा लेकर श्राम सहक पर चलने के अपराध में ! प्रत्येक बार मुझ पर भारतीय दण्ड विधान की धारा १२४ ए(बगावत) के मातहत श्रामयोग लगाया गया श्रीर मुक्ते इसका गर्व है, कि मैंने अपने इस सिखान्त की ईमान्दारी से आज तक रक्षा की है। मेरी तो निश्चित्-धारणा है कि आज इस देश में जो भी थोड़ा-बहत राजनैतिक जागरण दिखाई देता है, उसका श्रिधकांश श्रेय महात्मा गाँची के शब्दों में, उन मुट्टी भर "गुमराह, उतावले, मूर्ख तथा पथ-श्रष्ट" हुतात्मात्र्यों को ही है, जिनकी राजनीति ने वृटिश साम्राज्य का नातका बन्द कर दिया था-प्रत्येक श्रक्तरेज़ की नींद हराम कर दी थी। मैंने सदैव इन मुट्टी भर नवयुवक तथा नवयुवितयों की ऋद की है-यथाशक्ति समय-समय पर इन की सहायता भी। इनकी निर्भोकता, साहस, त्याग एवं खड़े-खड़े बलिदान हो जाने की भावना ने मुक्ते इनका गुलाम बना लिया था। इन्हीं सद्गुणों से प्रभावित होकर मैंने इनके लिए क्या नहीं किया ? आज, जब कि देश का नव-निर्माण होने जा रहा है, मेरा कर्तव्य था, कि देश के कर्णाधारों को इनकी सुध दिला दूँ और इसी धारणा से प्रेरित हो कर मैंने प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया श्रीर श्राज यह श्रापके सामने हैं। प्रस्तक का संक्षिप्त इतिहास पाठक अन्यत्र देखेंगे ही । मेरी प्रार्थना है, कि इस पुस्तक को आद्योपान्त पदने के पश्चात् आप मुफ्ते बतलाएँ, कि आज इतना वत्साह, इतना साहस और इस भाँति मर-मिटने की आरजू देश के कितने

नेता श्रां में है ? श्राज देश के कितने नेता हँसते-हँसते फाँसी के तस्तों को चूमने की क्षमता रखते हैं ? इन-जैसी निर्भाकता, तत्परता तथा मृत्यु का सहर्ष श्रालिङ्गन करने का साइस कितने नेता श्रां में श्राप को मिलेगा ? पर इस श्रेणी के बचे-खुचे नवयुवक श्राज भी राह के मिखारी हो रहे हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिकन श्रामी के कमाण्डर-इन-चीफ़ (प्रधान सेनानायक) स्वर्गीय चन्द्रशेखर श्राज़ाद की जननी श्राज जालीन के जङ्गलों में उपले पाथ कर श्रीर कण्डे बेच कर जीवन का बोम हल्का कर रही है श्रीर इसके विपरीत देश के छटे हुए गुगड़े कॉङ्गरेस के नाम पर विलासिता की गोद में श्रटखेलियाँ करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं!

'वॉद' का 'फॉसी श्रद्ध' स्वर्गीय सरदार भगति सह तथा उनके सहयोगियों की ही देन थी जिसने देश में एक बार ही बिजलो कोंदा दो थी। सन् १६२८-२६ में मुफे उनके सम्पर्क में श्राने का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था। नाम तथा वेष बदल कर ऐसे कई कर्म ठ नवयुवक उस समय मेरे निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। 'कर्म योगी' जब प्रकाशित हुश्रा है (सन्१६३८) तब भी श्री॰ सुखदेव राज इसके प्रबन्धक तथा श्री॰ यशपाल इसके सम्पादकीय विभाग में थे; श्रीमती सुशीला देवी (दोदो), उनकी सहोदरा श्रीमती शान्ता देवो, स्वर्गीय भगवती चरण की धर्मपत्नो श्रीमती दुर्गा देवौ (भाभी) तथा स्वर्गीया डॉक्टर लीलावती श्रादि महिलाएँ मेरे द्वारा सञ्चालित मातृ॰ मन्दिर में एक सुदीर्घ काल तक रह चुकी हैं जब कि उनकी गिरमतारों के लिए हज़ारों रूपए के पारितोषक विघोषित हो चुके थे। ऐसी हालत में इनके प्रति मेरा पक्षपात होना स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए मैं इस सम्बन्ध में श्रीक लिखना भी नहीं चाहता। पुस्तक के परिशिष्ट में लाहीर षहयन्त्र

केस की जो मनोरझक कार्यवाही दी गई है वह भी इन्हीं मित्रों की देन है, अतएव दुर्लभ तथा प्रामाणिक है और हर-कहीं प्राप्त भी नहीं हो सकती। इन पंक्तियों द्वारा पाठक बृटिश न्यायालयों की धृतिता तथा वेईमानियों का अध्ययन तो करेंगे हो, साथ ही यह भी देखेंगे, कि चाँदी के उक्कों तथा पद-लोलुपता की भावनाओं से प्रेरित होकर मुसल्मानों ने किस हद तक मुल्क-फ़रोशी का व्यवसाय किया है! इस मामले की 'जाँच' के लिए अक्तरेज़ों ने दूँढ-दूँढ कर खटे हुए गुण्डों को एकत्र किया था, जिसका जीता-जागता प्रमाण आपको प्रत्येक पृष्ठ में मिलेगा; शायद इसीलिए पुलिस विभाग में मुसल्मानों का बहुमत आज भी हमें दिखाई देता है।

पुस्तक की सामग्री के सम्बन्ध में भी मुक्ते कुछ और भी निवेदन करना है। सन् १९३१ में मेरे मित्र और स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के साथी श्री॰ जितेन्द्रनाथ सान्याल ने एक छोटी-सी पुस्तक अन्नरेज़ी में लिखी थी। आन-रेज़ी में इसलिए, कि नेता जी, श्री॰ सुभाषचन्द्र बोस की सलाह थी, कि इसकी कुछ प्रतियाँ विलायत तथा अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में भेजी जायँ। प्रचार (Propaganda) हमारा उद्देश था। पुस्तक की ३०० प्रतियाँ बड़ी सावधानी से श्री॰ सान्याल के छोटे भाई श्री॰ भूपेन्द्र-नाथ सान्याल कुछ प्रमुख कान्तिकारी केन्द्रों में बाँटने के उद्देश्य से ले गए थे पर मधुरा में पुलिस द्वारा पकड़ ली गई; शेष बम्बई तथा कलकत्ते में अतएव थोड़ी-सी प्रतियाँ ही फैल सकी। पुस्तक की ज़ब्ती जिस नाटकीय उन्न से हुई, उसका विवरण पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे ही। प्रस्तुत पुस्तक की जीवनी बाले श्रंश का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह उसी पुस्त के के आधार पर लिखी गई है। शेष सामग्री, कुछ मेरे स्मरग्र-शक्ति की उपज है, कुछ

पत्र-पत्रिकान्त्रों के श्राधार पर श्रीर श्रधिकांश मेरे 'भविष्य' के जगमगाते पन्ने हैं। लाहीर पड्यन्त्र की कार्यवाहीं का अधिकांश विवरण स्वयं उसके नायकों द्वारा सम्मादित है। जिन दिनों 'मविष्य' प्रकाशित हो रहा था उन दिनों भी इस षड्यन्त्र केस के कुछ फ्रार 'श्रिभियुक्त' श्रपना नाम तथा भेष बदल कर इसके सम्यादकीय विभाग में काम करते थे. जिसका पता केवल मुक्ते, मेरी धर्मपत्नी तथा मेरी साली-मात्र को था। मेरे विश्वासघाती भाई, नन्दगोपाल सिंह तक को इस बात का पता नहीं था, श्रीर यह ठीक ही हुआ, नहीं तो शायद में आज अण्डमन में होता। जिस प्रकार इस आस्तीन के साँप ने मेरा सर्वनाश किया, उसे देखते हए वह यह श्रनिष्ट भी सहज ही कर सकता था। पाठकों को विस्मरण न करना चाहिए. कि वह अॉर्डिनेन्स-युग था। मुगीं के अपडों की भाँति उस जमाने के वॉयसरॉय श्रीर गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलिङ्गडन प्रायः नित्य ही एक नया श्रॉर्डि-नेन्स प्रसव किया करते थे। मेरी कोठी के चारों भ्योर २४ घण्टे ख़िक्या पुलिस के भूत मेंडराया करते। बाद में तो उन्होंने कोठी के सामने अपने खीमे-तक गाड़ लिए थे। कहीं भी कोई बम फटा श्रथ वा कोई राजनैतिक-हत्या हुई, कि इलाहाबाद में सब से पिर्वले मेरी तलाशी हुआ करती थी। यदि मैं भूल नहीं करता. तो कुल मिला कर क़रीब ४० बार मेरे यहाँ पुलिस ने तलाशियाँ लो होंगी। किसी-किसी बार तो पुलिस के सैकहों सशस्त्र सिपाही तथा श्रॉफिसर मेरी कोठी का रातों-रात घेरा डाल लिया करते श्रीर दिन निकलते ही तलाशी शुरू हो जाती। 'भविष्य' के कई सम्पादक गिर-फ़्तार हुए और इसके कई श्रृङ्क ज़ब्त भी कर लिए गए। एक ऐसे कलुषित वातावरण में इस प्रकार की 'खतरनाक' सामग्री को सुरक्षित रखना कितना

कठिन है, पाठक इसकी कल्पना सहज हो कर सकते हैं। १५-१६ साल तक इन चीज़ों को जिस सावधानी से छिपा कर रक्खा गया है, वह मैं ही जानता हूँ पर मुफे इस बात को प्रसन्नता है कि मेरा यह प्रयास निष्कल नहीं हुन्ना और त्याज एक बहुत् पुरतकाकार देशवासियों के हाथ में सोंपी जा रही है। मैं कहना यह चाहता हूँ, कि मुक़दमों की कार्यवाही में कहीं-कहीं दैनिक विवरण खण्डित हो गया है। इसका कारण है कुछ कागृजों का गुम हो जाना, कुछ पुलिस के हाथ पह जाना श्रीर कुछ दीमकों द्वारा नष्ट कर दिया जाना। पर जो भी थोड़ी-बहुत सामग्रो बच सकी है, मेरा ख्याल है, वह इतिहास के विद्यार्थियों के बड़े काम की चीज सिद्ध होगी।

इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ छापने के लिए मुझे कागृज़ के अभाव के कारण सचमुच ही तरसना पड़ा है और महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी है; ऐसी हालत में मैं, न तो इच्छानुकूल पुस्तक छाप सका और न चित्र ही; क्योंकि एक ओर आर्ट-पेपर नहीं मिला, दूसरी ओर स्याही तथा अन्य आवश्यक सामग्री का नितान्त अभाव रहा पर मुभे इस बात का सन्तोष है की पाठकों की पाचन-शक्ति आजकल ख़्ब जागृत है अतएव आशा है कि सड़े-गले मिलने वाले गेहूँ की भाँति पाठक इस प्रकाशन को भी सहज ही हज़म कर सकेगें।

श्रापने प्रेस में कर्मचारियों के श्रामान के कारण तथा पुस्तक शोध से शीध प्रकाशित कर देने की लालसा से प्रेरित होकर, इस पुस्तक के श्रान्तिम करीब २५० एक दूसरों के प्रेस में छपाना पड़ा, जो स्वयमेव श्रालग बोल रहे हैं। इनकी छगाई ख़राब होने के श्रातिरिक्त, कुछ भूलें भी रह गई हैं, पर इसका कोई इलाज ही नहीं था। इस पुस्तक के सम्पादन तथा छपाई- सम्बन्धी व्यवस्था करने में चि॰ स्नेहलता के छोटे भाई, मास्टर नरेन्द्र सहगल से—जो इस समय बी॰ ए॰ (फ़ाईनल) का विद्यार्थी है—मुफे काफ़ी सहायता मिली है। पुस्तक का श्रिषकांश प्रृफ़ भी उसी ने देखा है अतएव उसकी पीठ पर हाथ फेर देना भी मेरा कर्तव्यं है।

पुस्तक की अनुवादिका मेरी लड़की है, जिसने श्री॰ जितेन्द्र नाथ सान्याल की श्रज्ञरेज़ी पुस्तक के श्राधार पर इस किले का निर्माण किया है, श्रतएव उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे श्रिधिकार की बात नहीं है। इस सिल्सिले में मुक्ते केवल एक मनोरक्षक घटना का उल्लेख-मात्र करना है। जब कि मेरी बचा ५-६ साल की थी श्रीर गर्ल्स हाई स्कूल ( यूरोपियन ) में पढ़ रही थी, उन दिनों एक बार स्वर्गीय भगत सिंह पधारे थे। मेरी एिलान रोड वाली कोठी की सदक के दोनों श्रोर श्राम के बृक्ष थे, उनमें से एक में एक पत्र आकर अटक गई थी। चि॰ स्नेह ने उसे दिन से ही लख रक्खा था। शाम को मैं श्रीर भगत सिंह नित्य की भाँति बाग में टहल रहे थे, कि स्नेह फुदुकती हुई पहुँच गई श्रीर उसने पेड़ पर से पतक उतरवा देने की ज़िंह की,। मैं बातों की गम्भोरता में इतना हुवा हुआ था, कि सचमच ही मैं उसे डाँटने वाला था। देखता क्या हूँ, कि भगतसिंह तुरन्त ही बन्दर की भाँति पेड़ पर चढ़ गया श्रीर गिलहरी की तरह उतर कर उसने पतक स्नेह के हाथ में पकड़ा दी श्रीर उसे प्यार भी किया। आम का वह बृक्ष मझ से क़रीब २० फ़ीट आगे रहा होगा। जब कि ये सब कुछ हो चुका था और जैसे ही मैं उस वृक्ष के नीचे पहुँचा, भगत सिंह बगल में था श्रीर बातों का विलिसला वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से वह दूटा था— मानों कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा बहादुर था

भगतिसंह ! पतक पाकर स्नेह का आनन्द-विभोर हो जाना सर्वथा स्वाभा-विक ही था। ५-६ वर्ष के बच्चे जिन मूक सक्केतों द्वारा कृतज्ञता का प्रकाशन करते हैं, वैसे ही उसने भी किया था। आज मुफ्ते इस बात की प्रसन्तता है, कि स्नेह ने उस ऋण से मुक्त होने का प्रयास किया है और श्रद्धेय टण्डन जी ने उसके इस प्रयास की भूमिका लिखकर उसमें सचमुच ही चार चाँद लगा दिए हैं। दोनों ही अपने है, इनके सम्बन्ध में लिखा भी क्या जा सकता है ?

रैन बसेरा जुलाई २१, १६४७

—श्रारं ० सहग**ल** 





रदार भगत सिंह के पार्थिव शरीर का नाश हुए १६ वर्ष से अधिक हो गया। भाज भी उनका चित्र नगरों और प्रामों के घरों और दूकानों में, कहीं अकेला और कहीं देश के दो-चार ऐतिहासिक पुरुषों, या देवताओं के चित्रों के साथ, लगा दिखाई देता है। उनका नाम देश के कोने-कोने में फैला है और श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उनके बलिदान ने उनके नाम को देश की प्रिय-वस्त बना दी है।

आज जब भारतवर्ष में बृटिश-शासन की समाप्ति के अन्तिम दृश्य इम देख रहे हैं, हमें भगतसिंह की बरबस याद आती है। इम भूछ नहीं सकते, कि उस शासन की जहां को अपने क्रान्तिकारी कामों और आत्म-समर्पण से भगतिंद्ध ने गहरा धक्का दिया था और जनता के हृदय में उसके उखाड़ फेंकने की तीव्र भावना भर दो थी।

भगतिसंह युवावस्था में चले गए। उनकी भावनाओं को कुछ करुपना उनके कामों और अदालत में दिए गए उनके बयानों से हम कर सकते हैं। मुझको याद है, कि केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकने के अभियोग के उत्तर में जो बयान उन्होंने अदालत में दिया था उसका कितना गहरा प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा था।

इस पुस्तक में भगतिसह के जीवन की किंड्यों को छड़ी में बाँधने का यहन है। कई वर्ष हुए, श्री॰ 'जितेन्द्र नाथ सान्याल ने अङ्गरेज़ी में एक पुस्तक 'सरदार भगतिसह' के शीर्षक से लिखी थी। उस पुस्तक का प्रकाशन गवर्नमेण्ट की भाजा से रोका गया था। कुछ महीने हुए हमारे प्रान्त की गवर्नमेण्ट ने उस रोक को हटाया है। इस पुस्तक के प्रकाशक श्री॰ रामरख सिंह सहगल की चिरञ्जीविनी, कुमारी स्नेहलता सहगल ने उसी पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक लिखी है, किन्सु इस पुस्तक में परिशिष्ट के रूप से सरदार भगत सिंह के सम्बन्ध में अधिक सामग्री दी गई है। हमारे देश के एक विशिष्ट पुरुष और उसके साथियों का विवरण होने के कारण यह पुस्तक देश के राजनीतिक हतिहास के अध्ययन में हिन्दी-प्रेमियों के लिए सहायक होगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

आज की स्थिति में यह पुस्तक सामयिक है। भगतसिंह और उनके साथियों का विश्वास देश-वैरियों की हिंसा के पक्ष में था। इस समय यह प्रश्न एक दूसरी एष्ट-भूमि में हमारे सामने है। हिंसा

अथवा अहिंसा-इमारे देश का पुराना दार्शनिक-प्रवन है। हम में से हर एक के जीवन का रूप इस बात पर निर्भर करता है, कि वह किस रीति से हिंसा और अहिंसा का समन्वय करता है। जन-रक्षा और शासन से जिनका सम्बन्ध है, उनके सामने इन दो विरोधी-सिद्धांतीं के समन्वय का प्रश्न हर समय व्यावहारिक रूप में रहता है। वास्तव में मनुष्य की प्रेरणाओं में और वाह्य प्रकृति की क्रीडाओं में रक्षा और संहार, दोनों शक्तियाँ साथ काम करती दिखाई देती हैं। प्रकृति हमें उत्पन्न करती है और हमारी रक्षा करती है, साथ ही अपनी एक हिलोर में हमारा नाश करती है। जिसके ऊपर समाज सञ्जालन का दायित्व रहता है उन्हें भी रक्षा और संहार, दोनों ही काम करने पहते हैं। इसी अर्थ का द्योतक भगवत-गीता का वह वास्य है 'परित्राणाय साधृनां विनाशायच दुष्कृताम्'। दुष्टों का नाश, संसार की प्रगति का भावश्यक अङ्ग है। यदि हमारी गहरी दृष्टि हो, तो उस हिंसा में भी हमें अहिंसा दिखाई देगी। मैं किसी को मारता हूँ, तो इसका यह आवश्यक अर्थ नहीं है, कि मैं उसका बुरा चाहता हूँ, उसकी भलाई मेरे उस काम में निहित हो सकती है। हमारे हृदयों में भावनाओं का वैसे ही करुगापूर्ण संघर्ष होता है, जैसा अर्जुन के हृदय में हुआ था। सरदार भगत सिंह ने अपने लिए किस रूप में इस समस्या का इल द्वाँ, यह इम इस पुस्तक से जान सकेंगे।

रुखनऊ वृहस्पतिवार, २६ आपाड २००४ } ——पुरुषोत्तमदास टग्डन

# अमर-शहीद सरदार भगतासिंह

### पुस्तक की ज़ब्ती का मनोरंजक विवरण



श्रङ्गरेज़ी संस्करण का प्रकाशन, उसकी नाटकीय-ज़न्ती, विभिन्न स्थानों की तलाशियाँ, गिरफ़्तारियाँ तथा मुक़द्मे का मनोरञ्जक विवरण

वर्तमान सिन्ध के पाकिस्तानी-गवर्नर, मि० श्रार० एफ० मूडी
( जो सन् १६३१ में इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट
मैजिस्ट्रेट था ) की कलुषित मनोवृत्ति तथ।
नीचता के कुछ प्रत्यन्त नमूने
श्रीर उसका फैसला :

₹

मर शहीद स्वर्गीय सर्दार भगत सिंह के राजनैतिक विचारों एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनेक आन्तियाँ फैली हुई थीं, केवल उन्हें एक हद तक दूर करने के अभिप्राय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एक संचिप्त जीवनी अक्टरेजी में लिखी थी, जो सहगल जी द्वारा उनके फाईन

आर्ट प्रिन्टिङ्क कॉटेज" (चाँद-प्रेस) में मुद्रित हुई थी; किन्तु वह संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेन्ट द्वारा जन्त कर ली गई! १२वीं जून, सन् १९३१ के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हुआ और सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताज्ञरित तालाशी का वॉरण्ट दिखाया गया। इस वॉरण्ट में एक विशेषता यह थी, कि तलाशी लेने की आज्ञा के अतिरिक्त, एक जुमला यह भी जोड़ दिया गया था, कि "यदि आवश्यकता समभी जाय, तो तालाशी के सिलसिले में 'बल-प्रयोग' भी किया जा सकता है।" संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे पुलिस ले गई, अस्तु।

दूसरे दिन, अर्थात् १३वीं जून, सन् १९३१ की शाम को पुलिस का एक सबल-दल संस्था में फिर पहुँचा, जिसमें ४-६ दारोग़ा, खुिकया-पुलिस के कर्मचारी तथा १०-१६ सिपाही आदि थे। सहगल जी के पास इत्तिला भेजी गई कि पुलिस 'चाँद' तथा 'भविष्य' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक को गिरफ्तार काने आई है। श्रीठ निवेग्गी प्रमाह जी बीठ एठ ने हम अध-

समाचार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। चलते समय प्रेस तथा कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। उन पर फूलों की वर्षा की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस वालों के हवाले कर दिए गए। चूँकि सहगल जी के साथ उन्हें निजी मोटर में बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्हें जेल की लॉरी में ही बैठना पड़ा। प्रेस-कर्म चारियों ने "इन्किलाब जिन्दाबाद" तथा "भगतसिंह जिन्दाबाद" आदि के नारों से मानों सिविल लाइन की सर पर उठा लिया।

जिस समय गिरफ्तारी की रस्म श्रदा हो रही थी, उस समय संस्था के बग़ल वाले बँगले में श्रपनी मोटर में छिपे हुए मि० मूडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब सारा दृश्य देख रहे थे। सहगल जी स्वयं श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी का श्रावश्यक सामान श्रपने साथ लेकर जेल तक गए; किन्तु डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर ने सामान लेने से, इसलिये इन्कार कर दिया, कि उन्हें श्रधिकारियों की श्रोर से श्राह्मा नहीं मिली थी; बहुत कहने-सुनने पर २) उन्होंने दूध श्रादि के लिये स्वीकार किए, एक कम्बल, श्रौर तिकया भी छे लिया गया।

इसी समय मालूम हुआ कि श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल भी भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-ए के अनुसार गिरक्तार करके इसी जेल में लाए जा चुके हैं।

दूसरे रोज श्री० श्रखिल नाथ सान्याल, बार-एट-लॉ, श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट हाईकोर्ट तथा सहगल जी जेल में 'श्रमि- उक्कों' से मिलने गये; किन्तु पहिले मिलने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया गया; यहाँ तक कि सहगल जी जेल-सुपरिएटेएडेएट के दुर्व्यवहार से खीज कर बाहर लौट आए; फिर थोड़ी देर के बाद साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोच कर खाहर बाहर आए और बड़ी कुपा प्रदर्शित करते हुए 'अभि-युकों' से मिलने की उन्हें तथा क़ानूनी सलाहकारों को आज्ञा दे दी गई! मिलने पर दोनों अभियुक्तों को सभों ने खूब प्रसन्न-वित्त पाया। उनका कहना था, कि "सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण जेल आने से हमें जितना सन्तोष और प्रसन्नता हुई है, उसका अनुभव हम लोग ही कर सकते हैं—बाहर वाले नहीं" दूसरे दिन मुलाक़ात करने की आज्ञा, यह कह कर नहीं दी गई, कि जेल के नियमित कार्यों में बाधा होती है, केवल रविवार को भेंट की जा सकती हैं।

इधर श्री० श्रस्तितनाथ सान्यात ने कतक्टर साहब को १४ जून, सन् १९३१ को इस श्राशय का पत्र तिला, कि चूँ कि में 'श्रिभयुकों' का क़ानूनी सलाहकार नियुक्त हुश्रा हूँ, इसितए श्रापसे प्रार्थना है कि बिना मेरी जानकारों के कोई कार्ववाही न होनी चाहिये। दूसरे दिन कैम्प श्रमानगञ्ज (इलाहाबाद से लगभग २० मील दूर) से कतक्टर साहब का पत्र मिला कि "श्रिभयुक्त १६ जून को मेरे सामने पेश किए जायँगे" न पत्र में यह तिला या कि कहाँ पेश किए जायँगे—श्रमानगञ्ज में, हिस्ट्रिक्ट जेल में श्रथवा श्रदालत में; श्रीर न समय ही लिला गया था।

१६ जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने सान्याल साहब (बैरिस्टर) को हाईकोर्ट में सूचना दो कि 'अभियुक्त' अदालत में पेश हैं। मुकर्जी साहब को जरा पहले ही सूचना मिल गई थी, इसलिए वे पहिले से ही हाजिर थे। जब बैरिस्टर सान्याल अदालत में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ लगभग समाप्त हो चुकी थीं। सरकारी गवाहों में सुपरिएटेएडेएट पुलिस, दारोग़ा और पेशकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ सेक टेरी की आज्ञा तथा तलाशी आदि का समर्थन किया। इन गवाहों से 'अभियुक्त' श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल स्वयं इच्छानुकूल जिरह कर चुके थे!

हिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रार्थना की गई, कि विचाराधीन कैदियों को भविष्य में हथकड़ी श्रोर बेड़ियों से न जकड़ा जाय, बर उन्होंने, यह कह कर प्रार्थना श्रस्वीकार कर दी, कि सान्याल बनारस षड़यन्त्र-केस में दिख्डत हो चुका है। श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी के सम्बन्ध में कहा गया कि 'वह उनका साथी है।'

वकोलों की श्रोर से 'श्रिभयुक्तों' को जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना की गई, जो तुरन्त श्रस्वीकृत कर दी गई श्रौर श्रमली

१७ वीं जून की शाम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज की अदालत में जमानत पर 'अभियुक्तों' के छोड़े जाने की दरज़्वास्त दी गई, पर उन्होंने १८ वीं जून की दोपहर को दरज़्वास्त पर विचार करने का 'हुक्म' लिख दिया। विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया कि सरकारी वकील को गवर्नमेन्ट की खोर से इस दरज्वास्त के विरोध करने का आदेश दिया गया है।

लाहौर से समाचार मिला, कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध में वहाँ १४ वीं जून को अनेक तलाशियाँ हुईं, जिनमें कुछ व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम ये हैं: मेसर्स रामकृष्ण एएड सन्स, अनारकली पुस्तक-विकेता और प्रकाशक; कॉमरेड, रामचन्द्र, बी० ए० संयुक्त सम्पादक 'वीर भारत'; कॉमरेड क्रान्तिकुमार; लाला गनपतराय, बी० ए० सम्पादक 'बन्देमातरम्'; सरदार किशनसिंह जी, (स्वर्गीय सरदार भगतसिंह के पूज्य पिता) मेहता आनन्दिकक्षोर; मेसर्स बर्मा एयड कम्पनी; 'आखल भारतवर्षीय भगतसिंह, राजगुर, सुखदेव स्मारक सङ्घ"; हिन्दोस्तानी सेवा दल; 'वीर भारत' कार्यालय; 'बन्देमातरम्' कार्यालय; सर्वेष्ट्स ऑफ दि पीपुल सोसाइटी आदि-आदि; किन्तु किसी भी स्थान से पुस्तक की

१ ली जुलाई को फिर मामले की पेशी हुई। श्री० श्रखिलनाथ सान्याल बार-एट-लॉ तथा श्री० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया, कि चूँ कि अभी बहुत से काग़जात तथा प्रमाण संप्रह करने हैं, इसलिए थोड़ी स्रौर मोहत्तत मिलनी चाहिए। उन्होंने महात्मा गाँधी, पं० मदनमोहन मालवीय, 'पीपुल' तथा 'हिन्दोस्तान टाइम्स' के सम्पादक (कमशः) लाला फिरोजचन्द तथा श्री० जे० एन० साहनी आदि कई गवाहों को तलब करने की प्रार्थना भी की थी. जो डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दी। डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना था, कि यदि इलाहाबाद के चन्द गवाह वे पिश करना चाहें, तो कर सकते हैं। शेष काराजात दाखिल करने के लिये ६ जुलाई मुक्ररंर हुई श्रीर बहस के लिए ११ जुलाई. सन् १९३१ । अदालत में सुफिया पुलिस के कई अफसर भी उपस्थित थे।

११ वीं जुलाई, सन् १९३१ को फिर मामला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मि० मूडी की खदालत में पेश हुआ। खदालत का कमरा दर्शकों से खचाखच मराथा। प्रयाग विश्वविद्यालय तथा खन्य स्कूल तथा कॉलेजों के प्रगतिशील विद्यार्थियों की अपार मीड़ कचहरी के कम्पाउएड में 'इन्क्रलाव जिन्दाबाद' के

नारे लगा रही थी। कुछ महिलाएँ भी मोटर तथा गाड़ियों में उपस्थित थीं, जिन्होंने अभियुक्तों के पहुँचते ही उन्हें तथा सहगल जी को स्नेहपूर्वक फूलों की मालाएँ पहनाई श्रीर बड़ा हर्ष प्रगट किया। महिलाश्रों के इस कार्य से दर्शकों में बड़ा जोश फैल गया श्रीर फल-स्वरूप मि० मुडी ने स्वयं टेलिफ़ोन करके पुलिस का एक जबर्दस्त दस्ता बुला भेजा। कई बार मूडी साहब को स्वयं दौड़-दौड़कर बाहर जाना पड़ा। एक बार उसके गाली देने पर दर्शकों ने नारा बलन्द किया "साला धोबी है" इस पर लाठी चार्ज की आज्ञा दे दो गई। कई व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए, बहुतों ने पुलिस की लाठियाँ छीन लीं। थोड़ी देर तक विभिन्न श्रदालतों की समस्त कार्यवाही रोक देनी पड़ी। जरा शान्ति होने पर नाक से फ़्क्कारे छोड़ते हुए मूडी साहब ने पुनः आसन महण किया श्रीर ऐसे गर्म वातावरण में यह मुक़द्मा पेश हुआ।

श्रभियुकों की श्रोर से, युक्तप्रान्तीय धारा-सभा तथा सर्वेण्ट्स श्रॉफ इन्डिया सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य पं० वेड्डटेशनारायण तिवारी, तथा केन्द्रीय एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय पं० कृष्णकान्त मालवीय से, जो सफाई पन्न की श्रोर से गवाही देने श्राये थे, जिरह की गई।

### पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी

श्रिभयुकों की श्रोर से बैरिस्टर श्री० श्रिखलनाथ सान्याल के पूछने पर पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में श्रिभयुक्त सान्याल ने मुक्ते 'सरदार भगतिसह' की एक प्रति दी थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका श्रिनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'सिवच्य' में निकला करता था।

श्रभियुक्तों के वकील—क्या श्राप इस पुस्तक में ऐसा कोई वाक्य-समृह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना सम्भव हो ?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता।

इसके बाद सफ़ाई-पन्न के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की श्रोर श्राकर्षित किया, जिसमें कहा गया था—'जेलों में राजनैतिक क़ैदी श्रन्य क़ैदियों से श्रलग रक्खे जाते हैं।' वकील ने गवाह से पूछा, कि क्या वह श्रपने इस विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार के प्रति घुणा-भाव क्यों नहीं फैला सकता ?

गवाह ने कहा—उस वाक्य-समृह में जो कुछ भी कहा गया है, वह ७०,००० राजनैतिक कैंदियों का श्रनुभव है, जो भट्र-श्रवज्ञा श्रान्दोलन के समय जेल भेजे गए थे, श्रोर इसी प्रकार ००व्याक्त ००व्याक्त ००व्याक ०० के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है।

श्री० तिवारी जी ने श्रागे कहा, कि जब पं० जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उस समय में उनसे मिलने गया था। उस समय जेल के सुपरिएटेएडेएट ने कहा कि प० जवाहरलाल नेहरू श्रपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहाँ श्रकेले रक्खे गए हैं, श्रोर बैरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई श्रिषकार नहीं दिया गया है। जब मैं स्वयं सजा पाकर जेल गया, तो पं० जवाहरलाल नेहरू से मुक्ते मालूम हुआ कि कुँवर महाराज-सिंह (किमश्नर) की श्राज्ञा से शाम श्रोर सुबह को उन्हें टहलने के लिए बाहर निकलने की श्राज्ञा दी गई है। जब पण्डित जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो उस समय श्रन्य सभी कैंदी श्रपनी सेलों में बन्द रहते थे, श्रोर जब तक पण्डित जी लीट कर बैरक में वापस नहीं श्रा जाते थे, तब तक श्रन्य कैंदी सेलों से नहीं निकाले जाते थे।

मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों के लजकरे को अनुचित समका श्रौर इसलिए उसे नोट नहीं किया।

इसके बाद सफ़ाई-पन्न के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की श्रोर श्राफ़र्षित किया, जिसमें सरदार भगतिसंह को कोर्ट-रूम में मारने के सम्बन्ध का विवरण दिसा ००वाक्क००वाक्क००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक०००वाकक०००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाकक००वाककवि

श्री॰ तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष श्रक्तसरों को छोड़ कर, जो इस काये में शरीक थे, सरकार के प्रति असन्तोष का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता।

श्रागे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक ऐसी भाषा श्रोर शैली में लिखी गई है, जिससे सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उठता । उन्होंने श्रागे कहा कि वास्तव में उसकी भाषा बे-जान है श्रोर लिखने का ढङ्ग भी भदा-सा है। श्रगर लेखक चाहता तो पुस्तक बहुत जहरीली बन सकती थी।

सरकारी वकील के जिरह करने पर श्री० तिवारी जी ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, १२४-ए धारा में आने वाले 'hatred,' 'contempt ' और 'disaffection' शब्दों में मैं कोई अन्तर नहीं सममता। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 'discontent' और 'dis-affection' में कोई अन्तर नहीं है।

सफाई-पन्न के वकील—क्या आप 'revolution' और 'revolutionary' शब्दों का अर्थ जानते हैं ?

गवाह—हाँ ! मैं एम० ए० हूँ।

वक्रीस—किसी क्रान्ति में भाग लेने वाला मनुष्य क्या सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है ?

#### ज्ञब्ती का विवरण

गवाह—जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगतिसह के पत्त में ही कोई बात लिखी गई है और न उनके विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है।

श्रदालत—यदि पाठक भगतसिंह को श्रच्छा व्यक्ति समर्भे, तो क्या उनके मन में यह उयाल भी उत्पन्न होगा, कि उन्हें सरदार भगतसिंह के समान बनना चाहिए ?

गंवाह—यह त्रावश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का साधारण प्रभाव इस ढङ्ग का नहीं पड़ता है, कि सरदार भगत-सिंह का श्रनुकरण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—पुस्तक का प्रभाव न तो भगतसिंह के मार्ग के पत्त में ही पड़ सकता है और न उसके विपत्त ही में।

### ( स्वर्गीय ) पं० कृष्णुकान्त मालवीय

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूजने पर पं० कृष्णकान्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समृहों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फैंते।

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुना कर वकील ने गवाह से पूछा—पुस्तक का रचिंवता भगतिसंह को त्रासवादी के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी के रूप में ?

गवाह—साम्यवादी के रूप में।

्रियााााः ○० व्यााााः ०० व्याााः विष्याः वि

जिरह किए जाने पर पं० माजवीय ने कहा—यह पुस्तक इतनी नम्र भाषा में जिखी गई है कि पाठकों के हृद्य पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।

सरकारी वकील—क्या आप जानते हैं कि भगतसिंह और सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे ?

गवाह—हाँ !

वकील-पुस्तक पढ़कर, आप किन के साथ सहानुभूति करते हैं ?

गवाह—जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहातु-भूति के याग्य होता है। भगतिसंह ने दुख सहा था, इसिलए उन्हों की त्रोर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है।

#### दरख्वास्त

सफ़ाई-पत्त के वकील ने अभियक श्री० सान्याल की ओर से एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया था कि सरकारी वकील, या तो यह स्वीकार करें, कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य सच है, या सफ़ाई-पक्ष को यह साबित करने की आझा दी जाय।

सरकारी वकील ने कहा, कि यह मामला राजद्रोह का है, मानहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाखित करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त इण्ड-विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार मुक्तसे उन वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में पूछा जा सके। इसलिए मैं, न तो उन्हें असत्य ही कह सकता हूँ और न सत्य ही; किन्तु चूँकि सफाई-पच्च वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि अदालत यह स्वीकार कर ले, कि वे वक्तव्य सत्य हैं, तो मुक्ते कोई आपत्ति न होगी।

श्री० सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया। आगामी श्रीनवार को बहस की तारीख पड़ी।

#### श्री सान्याल का वक्तव्य

पुस्तक के रचयिता श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने जिला मैजिस्ट्रेट की श्रदालत में श्रपना निम्न-लिखत वक्तव्य पेश किया:

"मुमे पर सरदार भगतसिंह को जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया है, कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों की प्रशंसा की है तथा एसेम्बली-बम-केस में दिए गए सरदार

भगतसिंह के वक्तव्य को बिना उसका प्रतिवाद किए, प्रकाशित किया है। साधारण परिस्थित में कोई भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस धारा के अनुसार-जिसे महात्मा गाँधी ने 'भारतीथ द्र ह-विधान की धाराश्रों की रानी' कह कर सम्मानित किया है-अभियुक्त होने में गर्व का अनुभव करता है। जब कोई जाति जन्नति की श्रोर श्रमसर होती है, तब वह उस श्रवस्था से, जब कि उसका अपने शासन में कोई हाथ नहीं है, उस अवस्था को पहुँचना चाहतो है, जब देश की सरकार श्रीर वहाँ की जाति में कोई अन्तर नहीं रह जाता, तब प्रत्येक देशभक्त शासन में परिवर्तन उपस्थित करने की चेष्टा करेगा स्त्रीर यही चेष्टा राजद्रोह समभी जाती है। मैंने दो कारणों से ऋपने को निर्देष कहा है; पहिला कारण तो यह है, कि राजद्रोह फैलाने के उद्देश्य से मैंने यह किताब नहीं लिखी श्लौर दूसरा कारण यह है कि मुक्ते यह दृढ़ विश्वास है कि किताब में कोई विद्रोहात्मक बात नहीं है।

"सब से पहले में उन परिस्थितयों का वर्णन करूँ गा, जिनसे प्रभावित होकर मैंने यह पुस्तिका लिखी है। मैं करीब डेढ़ वर्ष तक सरदार भगतिसंह के साथ रहा हूँ। मेरे साथ उनका जितना हो अधिक सम्पर्क होता गया, मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती गई। जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने देखा— जैसी कि मुक्ते आशा थी, कि सरदार भगतिसंह की प्रशंसा करने बाले एक-दो नहीं, हजारों-जालों की संख्या में हैं। किन्तु जब

मैंने उनकी प्रशंसा करने वालों में से कुछ लोगों से पूछताछ की. तो पता लगा कि बहुत कम लोगों को सरदार भगतसिंह के सम्बन्ध में सच्चा ज्ञान है। साधारण जनता तो सिर्फ यही जानती थी कि सरदार भगतसिंह का, सॉएडर्स हत्याकाएड श्रीर एसेम्बली बम-कार्ड, इन दो घटना श्रों से ही सम्बन्ध है: किन्त मैं जानता था कि सरदार भगतसिंह, न तो त्रासवादी थे और न अराजकतावादी; अतएव अपने स्वर्गीय मित्र के अति कर्चव्य-पालन के उद्देश्य से मैंने उनका सच्चा और ऐतिहासिक चित्र चित्रित करने का विचार किया। इसमें मैं यह दिखाना चाहता था कि वे एक साम्यवादी श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीयता-वादी थे श्रीर जनता उन्हें ग़लत समभे हुई थी। सुभे श्रपने इस प्रयत्न में सफलता मिली, जैसा कि 'पीपुल' की उक्त पुस्तक की आलोचना से स्पष्ट होता है, जिसकी एक प्रति अदालत के सामने पेश की गई है। यदि यह पुस्तक विद्रोहात्मक होती या इस प्रकार के किसी उद्देश्य से लिखी जाती, तो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसा प्रसिद्ध पत्र उसके सम्बन्ध में यह न लिखता, कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर सार्वजनिक सेवा की है। ( 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की वह प्रति भी पेश की गई है। )

"पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है, कि मैंने फिर उस पुस्तक को पढ़ा है, और मैं सत्यता-पूर्वक कह सकता हूँ कि उसकी भाषा जनता के द्वारा कही गई या लिखी गई उक्तियों से कहीं अधिक नम्र और संयत है। जब मैं यह देखता

"फिर इस श्रमियोग को देखते हुए मुक्ते श्राश्चर्य होता है कि इस नम्रता श्रीर संयत-भाव का फल भी कितना विचित्र हुश्चा है! मैं यह श्रनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूँ कि मुक्त पर, इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहा है, कि मैंने कुछ ऐसे वाक्य श्रपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें खींच-तान कर विद्रोहात्मक बतलाया जा रहा है, बल्क इसलिए, कि यह पुस्तक सरदार भगतिसह को जीवनी है!

"मैं नहीं सममता कि उन वाक्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें विद्रोहात्मक बताया जाता है, मुक्ते अपनी सफाई देने की आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में मैं सब से पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो विद्रोहात्मक बतलाई जाती हैं—पूर्णतया सत्य हैं। दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्णन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किन्तु

40नामाः ००नामाः ००नाम

"अन्त में मैं, ऐसम्बली बम-केस में दिये गए सरदार भगत-सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरदार भगतसिंह की जीवन-सम्बन्धी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस वक्तव्य से सरदार भगतसिंह का झान्तरिक भाव प्रगट होता है, श्रीर उससे उनके कई कार्यी पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फैजाने के लिये ही प्रकाशित किया गया हैं रालत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो चुका है, श्रोर कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति श्रव इसमें नहीं रह गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 'पॉयनियर' और 'सिविल एएड मिलिटरी गर्जेट' जैसे सरकार के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के श्रानेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए इतने दिनों के बाद इसे प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

"इस अभियोग के सम्बन्ध में, कि मैंने सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचित ठहराया है, मैं जोर देकर कहता हूँ कि मैंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने, न तो उनके कार्यों की प्रशंसा की 

# मुक्दमे का फ़ैसला

### ( अदालती सर्टीफ़ाईड कॉपी का अच्ररशः अनुवाद )

जतीन्द्रनाथ सान्याल और त्रिवेणीप्रसाद पर "सरदार भगतसिंह: संक्षिप्त जीवन-चिरत्र" नामक पुस्तक के लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा है और त्रिवेणी प्रसाद ने "फाइन आर्ट प्रिन्टिक्क कॉटेज, इलाहाबाद" में मुद्रित किया है, इण्डियन-पीनल कोड की दफा १२४-ए के अनुसार राजद्रोह का अभियोग जगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा अभियुक्त-पत्त की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक है कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाय।

भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्याल ने लिखा है, वास्तव में लाहोर के ऐसिस्टेस्ट पुलीस-सुपरिस्टेस्डेस्ट, मि० सॉस्डर्स का हत्याकारी है और वह उन दो आदमियों में से एक है, जिन्होंने अप्रैल, १९२९ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बम फेंका था। पुस्तक के आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय दिया गया है। कहा गया है, कि उसके पूर्वजों ने महाराज रणजीतसिंह को "पश्चिम की तरफ उपद्रवी पठानों के विरुद्ध और पूर्व की तरफ खतरनाक अक्नरेजों के विरुद्ध सहायता दी थी।" इसके पश्वात भारत के उम राजनीतिक त्रान्दोलन के साथ भगतसिंह के कुटुम्ब का सम्बन्ध बतलाया गया है। उसके चचा अजीतसिंह के सम्बन्ध में लिखा गया है, कि वे ''लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि की सेवा के राजनैतिक चेत्र में खींच लाए।'' उनके लिए ''बङ्ग-भक्त ईश्वरी देन के समान जान पड़ा" श्रीर वे "सन् १८१८ के वीसरे स्वेच्छाचारपूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में सरकार को बहुत श्रधिक सहायता प्राप्त हुई है" बर्मा को निर्वा-सित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगत सिंह के पिता और एक द्सरे चचा राजद्रोह के लिए क़ैद किए गए। उसी "शुभ-मुहूर्त में सरदार भगतसिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे।" लेखक प्रश्न करता है "क्या यह केवल एक संयोग था अथवा कोई दैवी घटना ?"

आगे चल कर भगतसिंह को बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। चौदह वर्ष की उम्र में "मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह के फल-स्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्जाब की कुछ कान्तिकारी संस्थाओं से हो गया।" अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर "क्रान्तिकारियों को एक हजार रुपया सहायता देने का" अभि-योग लगाया गया था; और "सन्, १६१४ और १९१४ के लाहौर षड्यन्त्र केसों में सिक्खों के वीरतापूर्ण बिलदान" के प्रभाव से वह "बब्बर अकालियों के उम्र कान्तिकारी मार्ग की तरफ अम-

अविकास के निगरानी के कारण भगतसिंह कानपुर चला गया।" पुलीस की निगरानी के कारण भगतसिंह कानपुर चला गया, जहाँ श्री० गणेश शहूर विद्यार्थी के साथ उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह "भारत के एक सुसङ्गठित कान्तिकारी दल का मुख्य श्रङ्ग बन गया।"

इसके परचात भारतीय क्रान्तिकारी दल वालों की प्रारम्भिक चेष्टात्रों का वर्णन किया गया है, कि किस प्रकार "त्रापस के विश्वासघात के कारण' "कुछ राजपूत श्रौर सिक्ख पल्टनों को उभाड कर भारत में सशस्त्र कान्ति मचाने की चेष्टा" असफल हों गई। सिङ्गापुर की ५ वीं लाईट इन्फैएटरी के "भयकूर बलवे" श्रीर बाद में सन्दिग्ध रेजिमेएटों को "फ्रान्स के सब से कठिन रणचेत्रों" में मेजे जाने का भी वर्णन किया है। "बारदोली की हार" के पश्चात् गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन जोरों से फैलने लगा श्रीर इलाहाबाद में "हिन्दुस्तान रिपब्तिकन ऐसोसिएशन" (भारतीय प्रजातन्त्रवादी समिति) की स्थापना हुई, जिसमें भगतिसह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल से काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इस मुक़द्मे के बाद भगतसिंह लाहीर वापस चला गया। इस समय तक वह "इतनी बौद्धिक उन्नति कर चुका था, जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही" श्रीर "उसने रूसी क्रान्तिकारीयों के आदर्श पर एक "स्टडी सर्फिल" (अध्ययन-समिति) की स्थापना की ।" उसने "उपयुक्त साहित्य" का एक पुस्तकालय'भी संप्रह किया जो "अभाग्यवश'' पुलीस की निग-रानी के कारण बर्बाद हो गया।

"काकोरी षड्यन्त्र केस में चार नवयुक्कों को फाँसी और अनेकों को कड़ी सजाएँ मिलने से देश के भावुक नवयुक्कों के हृद्य में आग लग गई" और भगतसिंह फिर से यू० पी० और विहार में क्रान्तिकारी दल का सक्षठन करने लगा। वह लाहौर की रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने के अभियोग में पकड़ा गया, जिससे उसका कार्य कक गया। इस गिरक्तारी से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि "क्रान्तिकारी षड्यन्त्र के सम्बन्ध में किसी भी समय पकड़ लिया जाना तो एक ऐसी बात थी, जिसका विचार सम्भवतः उसे रहता था" पर "दशहरा के समान मेले के दिन निदेशि पुरुषों और क्रियों की हत्या करने के जयन्य अपराध का अभियोग लगाया जाना एक ऐसी बात थी, जिसका उसे स्वप्न में भी विचार न था।"

इस मुक्कदमे से छूटने के बाद भगतिसंह देश में श्रमण करके क्रान्तिकारियों का सङ्गठन करता रहा। एक महत्वपूर्ण मीटिङ्ग में, जो सितम्बर, १९२८ में देहली के पुराने किसे में हुई थी, पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' से बदल कर 'हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रक्खा गया, और निरवय किया गया, कि पार्टी को दो मागों में बाँट दिया जाय; कार्यकर्तागण और सहानुभूति रखने बाले कार्यकर्ताओं के विभाग का काम हथियार और गोली-बाह्द इक्ट्रा करना, आतङ्क फैक्काने की योजनाओं को कार्य-रूप में परिखात करना, और दल के कार्य को आगे बढ़ाना 20 विभाग का नाम 'हिन्दुस्तान सोशितस्ट रिपब्लिकन आर्मी, रक्खा गया। सहानुभूति रखने वालों का काम फण्ड इकट्ठा करना, प्रचार-कार्य करना और दूसरे विभाग के सदस्यों को आश्रय देना था। कार्यकर्ताओं के विभाग का मुखिया चन्द्र- शेखर आजाद था, जो "बड़ी वीरता के साथ पुलीस से लड़ता हुआ इलाहाबाद से एल फ़ेड पार्क में मारा गया।" क्रान्तिकारी पुस्तकालय की दुबारा स्थापना की गई और भगतसिंह 'सम्भवतः अध्ययन की विशालता और गम्भीरता की टुव्टि से किसी से कम न था।"

दिसम्बर, १९२८ में लाहौर में सॉएडर्स की हत्या हुई। लेखक ने वर्णन किया है, कि किस प्रकार भगतसिंह, शिव वर्मा, राजगुरु और चन्द्रशेखर आजाद को लाला राजपतराय की मृत्यु का बदला लेने का आदेश दिया गया "जिससे प्रथम तो सार्वजनिक आन्दोलन का उपद्रव की तरफ भुकाव हो और दूसरे संसार जान सके, किं लाला जी के पीटने को हिन्दुस्तान ने जुपचाप बदाशत नहीं कर लिया।" इसके बाद मि० सॉएडर्स की हत्या और उनके हत्याकारियों के बच निकलने का वर्णन किया गया है।

"सॉएडर्स-हत्याकाएड की सफलता से पार्टी का प्रभाव फैलने लगा और विद्यार्थियों में इसके कारण बड़ी उसे जना उत्पन्न हो गई।" थोडे ही हिनों में हत्याकारियों को सन्दर मिलने लगा. पर कलकत्ता कॉक्ररेस के अवसर पर जब वे क्रान्तिकारी आन्दोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता चला. कि यद्यपि वे उनके सशस्त्र कान्ति मचाने के त्रान्तिम उद्देश्य से सहमत हैं, पर "पार्टी के प्रोप्राम में उपद्रवों के रक्खे जाने और रहस्यगोपन की आवश्यकता" के सम्बन्ध में उन्होंने मतभेद प्रगट किया । बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल वाले बम का उपयोग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतसिंह ने उनमें से एक को बम बनाना सिखाने के लिए राजी किया। इसका फल अप्रैल, १९२९ का एसेम्बली बम-काएड हुआ। लेखक ने इसे "एक बड़ा सुरक्षित दृश्य" बतलाया है, जैसा "देहली के बाद-शाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा।" "बहादुर कौन्सिल-मेम्बरों में से अधिकांश के भयभीत होने के हास्य-जनक द्रश्य" का वर्णन करके लेखक लिखता है-"पर देखो, सरकारी मेम्बरों को तरफ, मुख्य द्वार श्रीर महिलाश्रों की गैलरी के बीच में दो नवयुवक दिखलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निभंय श्रीर शान्त हैं, माना तन्मय हो कर किसी भावी स्वप्न को देख रहे हों। वे दो ऐतिहासिक मुर्तियाँ हैं - सरदार भगतसिंह और श्री० बदुकेश्वर दत्त । श्रपनी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार इन दोनों क्रान्तिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की, वरन उन्होंने 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए, जो कि शीघ ही भारतवर्ष के नवयुवकों की पुकार, बन गए।"

#### मुक़दमें का फ़ैसला

एसेम्बली बम-काएड को "केवल भगतसिंह के जीवन की ही नहीं, वरन क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना" बतलाया गया है। क्रान्तिकारी दल अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में उत्तेजनापूर्ण ढङ्ग से घोषणा करना चाहता थ।। चुँकि सॉएडर्स हत्याकाएड के लिए कोई गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए निश्चय किया गया, कि कोई दर्शनीय-उपद्रव किया जाय और उसके करने वाले अपने को पुलीस के हाथों में पकड़ा दें। श्रारम्भ में जिन लोगों से एसेम्बली बम-काएड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामिल क था। पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने एक पत्र द्वारा "जो प्रेम श्रीर भावुकता के भावों से परिपूर्ण था" रवीकृति दे दी ।" अभाग्यवश यह पत्र अब पुलीस के क्रब्जे में है।

''एसेम्बली बम केस की कार्रवाई का क्रान्तिकारी दल के कार्य की वृद्धि करने के लिये पूर्ण रूप से उपयोग किया गया" श्रीर श्रभियुक्तों ने वीरतापूर्वक श्रदालत के सामने बयान देकर श्रपता यह सन्देश दिया कि भारतवासियों के मजदूर श्रीर किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया जा सके।" उन्होंने अपना यह "ऐतिहासिक बयान" सेशन्स-कोर्ट के सामने दिया । लेखक के मतानुसार "नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिजली अतिक कार्यकर्ता नवयुवकों के उद्देश्य की सराहना करने खगे।" जीवजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए सङ्गठन किया, जिससे "हिन्दुस्तान सोशजिस्ट रिपब्जिकन आर्मी के इन दोनों प्रतिनिधियों का नाम हो गया" और "उनका इरादा पूरी तरह से सफल हुआ।"

इसके पश्चात लेखक ने पञ्जाब की जेलों में क्रान्तिका रियों के अनशन का वर्णन किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक क़ैदियों के साथ अधिक अच्छा बर्ताव करना था और जेल के व्यवहार के उदाहरण-स्वरूप बनारस पड्यन्त्र केस में सजा पाए ग्यारह श्रभियुक्तों में एक के पागल हो जाने श्रीर तीन के मर जाने का वर्णन दिया है। अनशन के समाप्त होने पर भगतसिंह और अन्य दो व्यक्ति "विचार करने लगे कि पार्टी के उद्देशों को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता है" और उन्होंने निश्चय किया कि लाहीर कॉन्सपिरेसो केस की कार्रवाई को इस तरह किया जाय, जिससे उनके आदर्शी. उद्देश्यों, लत्त्य और कार्य-प्रणाली का खूब प्रवार हो सके।" श्रतएव वे लोग नियमित रूप से श्रदालत में जाते और कार्र-बाई के शुरू में कान्तिकारी नारे लगाते। उनके आन्दोलन करने से मुक़दमे की कार्रवाई देखने की, जो कि लाहीर सेस्ट्रल जेल के भीतर था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दो गई। ये दर्शक "अदालत में जो कुछ सुनते थे उससे उत्साहित और उद्यत होते थे।" अभियुक्तों ने ऐसे किसी अवसर को हाथ से

ाक्षा २० नाक्षा २० नाक्ष्य १ विवरण १ का प्रसार हो । इसके बाद लेखक ने 'आठ खूँख्वार पठानों" द्वारा भगतिसंह के पीटे जाने का वर्णन किया है, और बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगतिसंह ने अपनी टेक न होड़ी।

गवर्नमेण्ट ने "लाहोर कॉन्सिपरेसी केस से देश के नव-युवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव" को कम करने के लिए लाहोर कॉन्सिपरेसी केस ऑडिंनेन्स बनाया। भगतिसंह ने इसे बहुत शुभ समका, क्योंकि इससे ''त्रिटिश न्याय की पोल खुलती थी।"

इस अभियोग में सजा दिये जाने के बाद "लाहोर और हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के निवासियों, खास कर नव-युवकों, औरतों और विद्यार्थियों का जोश उमड़ पड़ां' और एक प्रस्ताव जिसमें "भगतिसंह और दूसरों को उनके वीरता-पूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।" प्रिवी कौंसिल में अपील करने का आयोजन किया गया जिससे "विदेशों में प्रचार-कार्य हो सके" और सभ्य संसार को विद्ति हो जाय कि भारत के राजनैतिक "क्षैदियों को कैसा अमानुषिक व्यवहार सहन करना पड़ता है।" दूसरा उद्देश्य यह था, कि इक्षलैएड के शत्रुओं को पता लग जाय कि भारत में एक साम्य-वादी कान्तिकारी दल मौजूद है।"

भगतसिंह की फाँसी के विरुद्ध श्रान्दोलन, सन्धि हो जाने से रुक गया, "जो नवयुवको की दृष्टि में सिवाय श्रोत्म-समर्पण के क़छ न थी।" "कॉङ्गरेस के नेतात्रों ने एकाएक सार्वजनिक श्रान्दोलन को रोक दिया, गवर्नमेएट ने श्रवकाश पाकर साँस ली और और तब शान्ति के साथ फाँसों की सजाएँ कार्य रूप में परिणित की गईं।" लेखक पूछता है "क्या अपने विरोधियों के ऊपर ऋन्तिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी भगतसिंह की सहायता कर रहा था ?" फाँसी के सम्बन्ध में परिडत जवाहरताल का उद्गार—"पर जो श्रव नहीं रहा है, उसके लिए श्रभिमान बना रहेगा और जब इक्कलैएड हमसे बातें करेगा श्रीर समभौते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल न जायँ, कहीं हम उसे भूल न जायँ।"

श्रन्तिम श्रध्याय में, जिसका शीर्षक ''संस्मरण श्रौर भावनाएँ हैं, लेखक ने भगतिसह के चरित्र श्रीर उद्देश्यों का वर्णन किया है। बतलाया गना है कि वह एक सुन्दर नवयुवक था, उसकी आवज सुरीली थी, वह भावपूर्ण दक्क से गा सकता था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा हुआ था। तत्पश्चात् लेखक ने उसकी साहित्यिक-रुवि श्रोर उसके नास्तिक मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया है, कि वह साम्यवादी था और सिवाय थोड़े से समय के, वह कभी आतहूवादी नहीं रहा, और ''२३ मार्च के सन्धया-काल

तक, जब कि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम शानदार यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक चण के लिए भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में नहीं आया।" अन्त में लेखक ने 'पीपुल' से यह उद्धरण देकर पुस्तक समाप्त की है-"वर्तमान समय की घटनात्रों में किसी ने सर्वेसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं किया, जितना कि भगतिसिंह के वीरतापूर्ण चित्र ने। उसका अभी से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक पौराणिक वीर की भाँति माना जाने लगा है। भारत के नव-युवकों का उस पर श्रमिमान करना उचित ही है। उसका श्रनुपम साहस, उसका उच्च श्रादर्श, उसका निर्भयतापूर्ण भाव प्रकाश-स्तम्भ की तरह कितनी हो भूली-भटकी आत्माओं को मार्ग दिखलाता रहेगा.....यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर जब लोग 'क्रान्ति चिरञ्जीव हो' का नारा लगाते या सनते हैं. तो दूसरा नारा 'भगतसिंह चिरञ्जीव हो' भी उसमें सदैव निहित रहता है।"

पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बम केस के सिलसले में सेशन्स जज की अदालत में दाखिल किया गया, भगतसिंह का बयान दिया गया है।

मैंने पुस्तक की चर्चा कुछ विस्तारपूर्वक की है, क्योंकि आभि-योग उसके कुछ खास वाक्यों के लिए नहीं चलाया गया है, बरन् इसलिए, कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्रधान प्रकार अविशासक के कुछ पनने उदाहरण-रूप में निर्दृष्ट किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में क़ानून द्वारा स्थापित गवनंमेएट के प्रति अप्रीति फैलाने की चेष्टा विशेष रूप से इस प्रकार की है—(१) भगतसिंह और दूसरे उपद्रवकारियों के कामों का खाँचिस्य सिद्ध करने और उनके प्रति पाठकों में सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके और (२) भगतसिंह ने जो बयान देहली के सेशन्स कोर्ट में दाखिल किया था उसे बिना किसी प्रकार की निन्दा, बल्कि अप्रत्यन्त प्रशंसा के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके।

पहले श्रमियोग के सम्बन्ध में मि० सॉएडर्स की हत्या (पृष्ठ ३०) "संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया" और इसलिए जो पुलीस श्रक्तसर "लाला जी की मृत्यु के लिए उत्तरदायों थे" मार डाले गए। (पृष्ठ ३६) एसेम्बली बमकाखड के "ट्रेड डिसप्यूट बिल श्रीर पिन्तक सेफ्टी बिल के अन्यायपूर्ण नियमों के प्रति श्रपना विरोध" प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा बाक्य नहीं जिससे पाठक यह सममें कि लेखक भगवसिंह श्रीर उसके सहकारियों के काम करने के ढक्क की निन्दा करता है श्रीर में सिर्फ एक बाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हूँ कि उपद्रव द्वारा कान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर सेखक ने यह स्वीकार करने के परचात् , कि बक्बर श्रकालियाँ

के उपद्रवपूर्ण दक्कों को बहुत से लोग पसन्द नहीं करते, कहां है, कि उनमें "कुछ लोग सबमु व बड़े उच्च चरित्र के थे।" यद्यपि यह सन्देहास्पद है कि इस अकेले वाक्य का आशय उपद्रवों को निन्दा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिल्कुल नष्ट हों जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब कि पुस्तक में उपद्रवकारियों के अपने कार्यों के लिए पेश किए गए कारणों. और उ.ओं को पूरी तरह से बयान किया गया है; उसमें दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि समम्दार लोग उनके कामों की निन्दा करते हैं।

तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मैंने जो सारांश दिया है, उससे इस बात में तिनक भी सन्देह नहीं रहता कि इसका नायक भगतिसह है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह उसके जीवन का पश्चपात-रहित और स्वतन्त्र वर्णन है, वरन यह उसके उद्देश्यों और काम करने के ढक्कों की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया गया है कि उसका जनम परमात्मा की खास इच्छानुसार हुआ। था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्या-ज्यसनी और सुसंस्कृत ज्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों से मरा हुआ था। आतक्कवादियों के कामों के लिए बराबर प्रशंसा के पुल बाँधे गए हैं, उनको जगह-जगह वीर और देशमक वृशीया गया है, जब कि उनकी शत्रु गवर्नमेरट का नाम शायद

अवाक्षाल्य विचा पृत्या या निन्दा के लिया गया हो। सॉएडर्सहत्याकाएड को "सफलता" बतलाया गया है और भगतसिंह के
लिए कहा गया है कि उसने अपनी मृत्यु द्वारा भी गवनमेएट
पर एक बिजय प्राप्त की, क्यों कि उससे उम्र विचार वालों का
पन्न मज्जबूत बन गया। ऐसे उदाहरण और ज्यादा देना निर्श्यक
है। इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं कि तमाम किताब का
कम से कम असर, खास कर नौजवानों के अधूरे दिमारा पर, यही
होगा कि वे भगतसिंह को श्लाधनीय दृष्टि से देखने लगेंगे और
बहुत से उसके कार्यों की नक़ल भी करना चाहेंगे; और वे
सरकार से घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दृष्ड दिया।

दूसरा क़सूर यह बतलाया गया है, कि भगत सिंह और बहुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन्स कोर्ट में दिया था, उसे छाप कर सान्याल ने गवर्नमेण्ट के प्रति अप्रीति , फैलाने की चेष्टा की है । इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह पुस्तक के ४६ वें पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया है । लेखक के मतानुसार भगतसिंह इसे इतना महत्वपूर्ण मानता था, कि एसेम्बली बम-काण्ड का समस्त प्रदर्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। इसका प्रभाव बिजली के समान बतलाया गया है । भगतसिंह प्रचार-कार्य को जो महत्व देता था, उस पर पृष्ठ ९२ और ९३ में फिर से जोर दिया गया है । इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से इस बयान के मूल्य को भली-भाँति समम्तता है, और मुक्ते जान पहता है कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय

### पहला परिच्छेद

### वंश-परिचय भौर बचपन

रदार भगतसिंह ने लायलपुर जिले के एक प्रसिद्ध सिक्ख वंश में जन्म प्रह्मा किया था। इनके पूर्वज महाराज रणजीतसिंह के समय में 'खालसा सरदार' के नाम से प्रसिद्ध थे। पश्चिम में खूँक्वार पठानों और पूर्व में शिक्तशाली अज्ञरेजों के विरुद्ध, सिक्ख साम्राज्य फैलाने लोगों ने सिक्ख शासकों को यथेष्ट सहायता

में, इन लोगों ने सिक्ख शासकों को यथेष्ट सहायता पहुँचाई थी। उनके लिए श्रपना खन बहा कर इस परिवार ने पुरस्कार-स्वरूप काफी जायदाद भी प्राप्त की थी।

भगतिसिंह के पितामह स्वर्गीय सरदार अर्जु निसंह पहले एक बड़े जमींदार थे। आपकी अवस्था ८० वर्ष की हो जाने पर भी आप खूब हट्टे-कट्टे थे। लाहोर बढ़यन्त्र केस में आप बढ़े मनोयोग से भाग लिया करते थे। राष्ट्रीयता का भाव आप में कूट-कूट कर भरा था। सरदार बहादुरसिंह और दिलवारासिंह आदि इनके भाई-बन् वर्ष तक बमी सेवा करने के कारण धनवान हो गए थे और इस स्आ गए। इस्वी के रईसों में गिने जाते थे। परन्तु सरदार अर्जु निक इस एक दूसरे ही पथ का अनुसरण किया, जिस से मनुष्य न, तो बनवान

ही बन सकता है और न नाम ही कमा सकता है। सरदार भगतिसह की दादी श्रीमती जबकौर, हिन्दू परिवार को एक आदर्श महिला थीं। श्राप ही ने श्रपने पुत्रों श्रीर पौत्रों का पालन-पोपण किया था। श्राप एक बीर महिला थीं। श्राप प्रसिद्ध देशभक स्की श्रम्बा प्रसाद के विषय में श्रपने उद्गार प्रकट किया करती हैं। स्की श्रम्बा प्रसाद श्र्में श्र्में त्रहें विषय में श्रपने उद्गार प्रकट किया करती हैं। स्की श्रम्बा प्रसाद श्र्मेंनसिंह के यहाँ श्राप हुए थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए श्रा धमकी, किन्तु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया।

सरदार श्रर्जनसिंह के तीन पुत्र हैं—सरदार किशनसिंह, सरदार श्रजीतसिंह श्रीर सरदार स्वर्णसिंह। ये तीनों भाई श्रपने सब देश-प्रेम के लिए सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध हैं। क़ैद, निर्वासन तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभिक की कड़ी परीचा ही सुकी है।

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार अजीतसिंह ने ही लाला लाजपतराय को राजनैतिक होत्र की ओर श्राक्षित किया था। सरदार श्रजीतसिंह अच्छे धनवान थे, किन्सु राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए पञ्जाब को सङ्गित्र । अपने गाई स्थय जीवन के सङ्गित्र कार्य को है समय, श्रथीत् १९०४-५ के लग भे स्वयोग से बङ्ग-मङ्ग हुआ। सारे बङ्गाल ने लॉर्ड कर्जन के इस कार्य का जोरी से विरोध किया। बङ्गाल के इस आन्दोलन

्रामाण्य नामाण्य निष्ठ मित्र सुफी नामाय निष्ठ मित्र स्वर्ण निष्ठ ने भी उचित्र माय निष्ठ ने भी उचित्र भाग निया। सरदार किशनसिंह ने भी उचित्र भाग निया। सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की स्यापि नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में जागृति फैलाने के निष्ठ मापने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगतसिंह के पिता स्रोर चवा नोग, राष्ट्रीय फएडों में उदारतापूर्व क चन्दे दिया करते स्रोर सरदार स्रजु न सिंह इस सम्बन्ध में स्रपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे।

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल १९०७ में, १८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया। उस समय से इस रेगुलेशन ने ब्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है। बङ्गाल और पञ्जाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को भी इस क्रान्म की चपेट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। सरदार अजीतसिंह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही क्रेंद की सजा देदी गई। आप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में नजरबन्द रक्से गए। इसके बाद क्रूट कर पञ्जाब आ गए। इसी समय, सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह और उनके चवा सरदार स्वंग्रसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए

सरदार श्रर्जनसिंह के तीन पुत्र हैं—सरदार किशनसिंह, सरदार श्रजीतसिंह श्रीर सरदार स्वर्णसिंह। ये तीनों भाई श्रपने सश्च देश-प्रेम के लिए सारे पञ्जाब में प्रसिद्ध हैं। क़ैद, निर्वासन तथा दरिद्रता के द्वारा इनकी देशभिक की कड़ी परीचा हो चुकी हैं।

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार अजीतसिंह ने ही लाला लाजपतराय को राजनैतिक चेत्र की ओर आकर्षित किया था। सरदार अजीतसिंह अच्छे धनवान थे, किन्तु राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए पञ्जाब को सङ्गिट श्य से उन्होंने अपने गाईस्थ्य जीवन के सुखें। भार दी। इसी समय, अर्थात् १९०४-४ के लग भे स्वयोग से बङ्ग-भङ्ग हुआ। सारे बङ्गाल ने लॉर्ड कर्जन के इस कार्य का जोरों से विरोध किया। बङ्गाल के इस आन्दोलन

्राष्ट्राक्षण्य क्षाक्षण्य भी प्रभावित हो उठा। वहाँ भी लाला लाजपतराय, सरदार अजीतसिंह और इनके घनिष्ट मित्र सूफी अम्बाप्तसाद, अपने अोजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना फेलाने लगे। इस आन्दोलन में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह ने भी उचित भाग लिया। सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की स्याति नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में जागृति फैलाने के लिए आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगतसिंह के पिता आर चचा लोग, राष्ट्रीय फएडों में उदारतापूर्वक चन्दे दिया करते और सरदार अर्जुन सिंह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे।

श्राधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल १९०७ में, १८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया। उस समय से इस रेगुलेशन ने त्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है। बङ्गाल और पञ्जाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। लाला लाजपतराय श्रीर सरदार श्रजीतिसिंह को भी इस क्रानून की चपेट में श्राने का सम्मान प्राप्त हुआ। सरदार श्रजीतिसिंह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही क्रेंद्र की सचा देदी गई। श्राप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में नजरबन्द रक्खे गए। इसके बाद छूट कर पञ्जाब श्रा गए। इसी समय, सरदार भगतिसह के पिता सरदार किशनिसंह श्रीर उनके चचा सरदार स्वंणिसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए

केंद्र किए गए। इस प्रकार ये लोग इस चेत्र में मार्ग-प्रदर्शक बने । सरदार स्वर्णसिंह की मृत्यु जेल ही में हो गई । उस समय उनकी श्रवस्था २८ वर्ष से भी कम थी। इसी समय, १९०७ के अक्टूबर में, शनिवार के प्रातःकाल सरदार किशनसिंह के दूसरे पुत्र सरदार भगतसिंह का जन्म हुन्ना। क्या यह केवल संयोग था श्रथवा लीलामय ईश्वर की कोई विचित्र लीला थी ? सरदार भगतसिंह के बचपन के सम्बन्ध में श्रिधिक बातें हमें मालूम नहीं हैं; किन्तु यह प्रसिद्ध है कि पाठशाला की तङ्ग कोठरियों की अपेज्ञा, विस्तृत मैदान को वे श्रधिक पसन्द किया करते थे। वे अपने बड़े भाई जगतसिंह के साथ बाँगा नामक स्थान के एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती किए गए। यह म्थान उनकी जन्मभूमि लायलपुर जिले में ही है। ११ वर्ष की श्रवस्था में ही जगतसिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से बालक भगतसिंह के कोमल हृदय को बड़ा धका लगा। इसके बाद सरदार किशनसिंह नवा-कोट चले श्राए। नवाकोट, लाहौर के समीप है। यहाँ उनकी कुछ जमीन-जायदाद थी। इस समय सरदार भगतसिंह को किसी हाई-स्कूल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी। सिक्खों के लिए उस समय खालसा हाईस्कूल में पढ़ना एक नियम-सा हो गया था, किन्तु उस स्कूल के अधिकारियों का भुकाव राजभिक्त की श्रोर श्रधिक होने के कारण, सरदार किशनसिंह को वह पसन्द न था। इसलिए सरदार भगतिसंह लाहौर के द्यानन्द एक्स्लो-वैदिक स्कूल में भर्ती किए गए। यह घटना श्रति साधारण जान

पड़ती है, किन्तु इससे शह स्पष्ट है कि एक धंमनिष्ठ सिक्स होते हुए भी सरदार किशनसिंह ने केवल एक ही बात का विचार कर, अपने पुत्र को सिक्सल-स्कूल में न भेज कर आर्यसमाजी स्कूल में ही भेजना उचित समभा। इस स्कूल से सरदार भगत-सिंह ने मैट्रिकुलेशन को परीचा पास की। इसके बाद आप नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे; जहाँ आजकल बेडलॉ हॉल है। ९वीं श्रेणी में पढ़ते समय, आप कानपुर कॉइरोस में गए थे। कॉलेज में सुखदेव और यशपाल से आपकी अन्तरक घनिष्टता हो गई थी।

इसी समय से सरदार भगतिसह के हृदय में देशभिक के भाव उठने लगे। श्रापकी श्रवस्था श्रभी पृरी चौदह वर्ष की भी नहीं हुई थी कि श्रापने बड़े उत्साह से पञ्जाब की क्रान्तिकारी संस्थाओं में भाग लेना शुरु किया। १९२१ में श्रसहयोग श्रान्दोलन की श्रसफलता के पश्चात, श्रनेक नवयुवक महात्मा गाँधों के बताए हुए मार्ग को छोड़ कर श्रपने ध्येय की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग हूँ दूने लगे। इसी समय पञ्जाब में "बब्बर श्रकाली" नामक एक दल उठ खड़ा हुआ था। इस दल के लोग देश की म्वाधीनता के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रचार करते थे। जिस मार्ग का उन्होंने श्रनुसरण किया था, सम्भव है, बहुत लोगों को वह पसन्द न श्राए, किन्तु उनमें कुछ ऐसे लोग थे, जो सब त्यागी कहे जा सकते हैं। १९१४ श्रीर १९१४ के लाहीर पड्यन्त्रों में सिक्खों ने जो श्रपूर्व श्रारम-बिक्शन किया

या, उसका प्रभाव भी उस समय के युवकों पर कम नहीं पड़ा। सरदार भगतसिंह के लेखों से पता चलता है कि उन पर भी सिक्लों के उस महान त्याग का पूरा प्रभाव पड़ा था। सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह १९१४ श्रीर १९१४ की क्रान्तिकारी संस्थात्रों को बराबर अपने कार्यों से सहायता पहुँचाते रहे थे । सर माइकेल श्रोडायर ने " India as I knew it " नामक अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। बल्कि उसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि सरदार किशन-सिंह ने क्रान्तिकारी नेतास्त्रों को हजारों रुपए की सहायता पहुँचाई थी। इन्हीं अपराधों के कारण; डिक्रेन्स आँक इण्डिया एक्ट (Defence of India Act) के श्रनुसार त्राप नजर-बन्द कर दिए गए। कहावत है, कि 'जैसा पिता वैसा पुत्र'। इस कारण इसमें श्राश्चर्य की कोई बात नहीं कि सरदार भगत-सिंह भी बब्बर अकालियों के हिंसात्मक कान्ति के पथ की श्रोर श्रमसर हुए।

गुष्त संस्थाओं का पुलिस को नजरों से बचना कठिन है। इस दल के सम्बन्ध में भी पुलिस को पता मिल गया और इसके अधिकांश सदस्य गिरक्तार कर लिए गए। इस कारण भगतसिंह ने पञ्जाब छोड़ दिया और वे कानपुर चले आए। ऐसा उन्होंने दो कारणों से किया; एक तो वे पुलिस की दृष्टि अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे और दूसरे, अपने लिए एक दूसरे कार्य-चेत्र की खोज में थे। कानपुर में स्वर्गीय गणेश शक्कर विद्यार्थी 

## दूसरा परिच्छेद

# 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'

हाँ पर हमारा श्रभिप्राय, भारत के विष्तव श्रान्दोत्तन का पूरा इतिहास देने का नहीं है। हम यहाँ उसका परिचय-मात्र देना चाहते हैं।

१९१४ तक भारत के ऋनेक प्रान्तों—विशेषतः

बङ्गाल में अनेक गुप्त संस्थाएँ फैली हुई थीं।
यूरोपीय महासमर के आरम्भ होने पर, अनेक
विप्लवी संस्थाओं को भारत में कान्ति का मरुडा ऊँवा
करने का अच्छा सुयोग मिला। इसी उद्देश्य से श्री० रासबिहारी बोस, श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, श्री० शचीन्द्रनाथ
सान्याल, श्री वी० जी० पिङ्गले, सरदार कर्तारसिंह, ठाकुर पृथ्वीसिंह और बाबा सोहनसिंह आदि विप्लवी नेताओं ने कुछ
सिक्ख और राजपूत रेजिमेएटों को अपनी ओर मिलाकर भारत
में क्रान्ति का डङ्का बजाने का पड्यन्त्र रचा। किन्तु ईश्वर
की इच्छा कुछ और ही थी। विश्वासघात के कारण यह षड्यन्त्र सफल नहीं हो सका। केवल सिङ्गापुर में एक विद्रोह उठ
खड़ा हुआ, किन्तु उसे भी जापानियों ने दबा दिया। अधिकारियों को ज्योंही क्रान्तिकारियों के षड्यन्त्र का पता लगा, त्योंही

'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' ५३

उन्होंने उन सेनाओं के—जिन पर क्रान्तिकारियों के साथ मिल जाने का सन्देह किया जाता था—हथियार छीन लिए और उन पर यूरोपियन सेना का कड़ा पहरा बिठा दिया! इसके बाद उस सेना के सिपाही फ़ान्स के उन स्थानों में भेज दिए गए, जहाँ युद्ध ने भयङ्कर रूप धारण कर लिया था। साथ ही साथ डिकेन्स ऑफ इण्डिया एक्ट की घोषणा कर दो गई और पञ्जाब, युक्त-प्रान्त तथा बङ्गाल में ७ हजार से अधिक मनुष्य गिरम्तार कर लिए गए। १९१६ तक तो क्रान्तिकारी संस्थाओं का केवल अस्थि-पञ्चर अवशेष रह गया।

इसी समय भारत के राजनैतिक-नेत्र में महात्मा गाँधी के रूप में एक नई शिक्त का आविर्भाव हुआ। उनके आदर्श और त्याग ने युवकों पर बहुत प्रभाव डाला और अनेकों ने असहयोग आन्दोलन में उनका साथ दिया। किन्तु "बारडोली की पराजय" (जैसा कि कान्तिकारी कहा करते हैं) और उसके बाद असह-योग आन्दोलन की असफलता के कारण विष्तव आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ना शुरू किया। १९२४ तक फिर कई गुप्त संस्थाएँ स्थापित हो गईं। बङ्गाल के पुराने विष्तववादियों ने फिर अपना सङ्गठन करना शुरू कर दिया। किन्तु १९२४ के बङ्गाल ऑर्डिनेन्स ने उन पर कठोर प्रहार किया। युक्त-प्रान्त और पञ्जाब में श्री० शवीन्द्रनाथ सान्याल, श्री० योगेशचन्द्र चटर्जी, पं० रामप्रसाद 'बिस्मल' आदि विष्तववादियों द्वारा सङ्गठित भिन्न-भिन्न संस्थाओं ने मिल कर एक दल बना लिया। इसी

Опшино О

१९२६ में सुप्रसिद्ध काकोरी-ट्रेन-डकैती हुई। इस डकैती में, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लखनऊ के समीप काकोरी नामक स्थान में चलती ट्रेन को रोक कर सरकारी खजाना लूट लिया था। पुलिस को, अनवरत जाँच-पड़ताल से, क्रान्तिकारी संस्था के विस्तार का पता चला, और पीछे काकोरी षड्यन्त्र केस में भी अनेक गुप्त बातें प्रकट हुई। इसी समय के लगभग सरदार भगतसिंह लाहोर लौट गए।



### तोसरा परिच्छेद

#### अध्ययन

तो के एसेम्बली बम केस में श्रदालत के समज्ञ श्रपने स्मरणीय वक्तव्य में सरदार भगतसिंह ने कहा था कि "हम नम्नतापूर्वक इतिहास के गम्भीर विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं।" इसी वक्तव्य में श्राप ने श्रपने विग्तृत श्रभ्ययन श्रौर ज्ञान का भी परिचय दिया था। १९२४-२६ में

श्चापने अपने ज्ञान की इतनी वृद्धि कर ली, कि अपने श्रागामी जीवन में श्चापको बराबर, उससे सहायता मिलती रही। लाला जाजपतराय द्वारा खोले हुए |नेशनल कॉलेज में आप भर्ती हो गए और बड़े मनोयोग से इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगे। यहाँ श्री० सुखदेव और स्वर्गीय श्री० भगवती चरण, ये दो इनके दृद् अनुयायी थे। इन तीनों ने कुछ औरों के साथ मिलकर रूसी क्रान्तिकारी चायको व्सकी और कॉप्टिकिन की तरह एक गुट्ट बना लिया था, जहाँ केवल अध्ययन-सम्बन्धी चर्चा हुआ करती थी। 'सर्वेष्ट्स ऑक दी पिपुल सोसाइटी' द्वारकादास लाइन री में इन उत्साही युवकों के लिए ० नाम्बाही पुस्तकें मँगाकर उनके श्रध्ययन में उदारतापूर्वक
 सहायता पहुँचाया करती थी।

सरदार भगतसिंह बड़ी उत्सुकता और लगन के साथ पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इस सम्बन्ध में नेशनल कॉलेज के प्रोकेसर छ्बीलदास और द्वारकादास लाइबेरी के लाइबेरियन श्री० राजाराम-जैसे त्यक्तियों के प्रमाण मीजूट हैं। नेशनल कॉलेज की लाइब्रेरी में भी अरदार भगतिसह की के अन्तरिक में पुस्तकों का अपूर्व संबह हो चला। हमने सत्साहित्य का ऐसा अपूर्व संग्रह और कहीं नहीं देखा है। इटली, रूस और आय-लैंग्ड को क्रान्ति सम्बन्धी नवप्रकाशित पुस्तको का तथा रूसी-विष्तव आन्दोलन के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी अनेक अमृ्ल्य पुस्तकों का भी संप्रह किया गया था। किन्तु नेशनल कॉलेज की बार-बार तलाशी ली जाने के कारण, पुलिस अपनेक पुस्तकें उठा ले गई, श्रीर श्रव केवल एक छोटा-सा संग्रह बचा हुश्रा है। किन्तु जो कुछ बचा हुआ है, उसी से सरदार भगतसिंह की प्रतिभा और परिश्रम का पता चलता है।

सरदार भगतिसंह राजनीति के बड़े उत्साही और अध्ययन-रील विद्यार्थी थे। किन्तु वे केवल किताबों में ही नहीं हूबे रहते थे, वरन भिन्न-भिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया करते, कान्ति-कारी दलों की सभाओं में जाया करते, युक-प्रान्त तथा बङ्गाल की गुप्त समितियों के सदस्यों से मिला करते और विष्लव श्रान्दो-लन की प्रगति को विशेष सोवधानी से लह्य किया करते थे। जिस समय काकोरी का षड्यन्त्र केस चल रहा था, उस समय वे कई बार लखनऊ आए और गुप्त रूप से उन्होंने जिला-जेल में षड्यन्त्र केस के विचाराधीन क़ैदियों से पत्र-व्यवहार किया। उन क़ैदियों ने सरदार भगतिसह को इस बात की सलाह दी कि उनके जेल से छुड़ाने का उपाय किया जाना चाहिए। सरदार भगतिसह उन लोगों के बचाने का उपाय करने लगे। इस काम में वे दा बार गिरफ्तार होते-होते बचे। जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वे कानपुर चले आए और वहीं कुछ दिनों तक रहे।

इसी समय १९२६ के आरम्भ में वे कानपुर में ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने को एक प्रतिभाशाली सङ्गठन-कर्चा होने का परिचय दिया। काकोरी पड्यन्त्र केस के फल-स्वरूप हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भङ्ग हो गई थी। सभी नेता जेल में थे, और थोड़े से अनुभव-होन व्यक्ति जो बच गए थे, कुछ करने में असमर्थ थे। सरदार भगतसिंह कानपुर के विजयकुमार सिंह तथा लाहोर के श्री० सुखदेव के साथ, युक्त-प्रान्त और पञ्जाब में कानितकारी-दल को फिर से सङ्गठित करने लगे।



१९२६ का साल था और अक्टूबर का महीना। लाहोर में दशहरा का मेला शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, कि रामलीला के एक मेले में किसी ने एक बम फेंक दिया। पञ्जाब की पुलिस ने विचित्र तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया, कि यह काम विप्लववादियों का ही है। अब वह किसी ऐसे विप्लववादी को ढँढ़ने लगी, जो उक्त घटना के समय लाहोर में मौजूद रहा हो।

इस मामले में पुलिस का मतलब सरदार भगतिसह से सिद्ध हो जाता था। श्रतएव वे गिरफ्तार कर बोर्स्टल जेल में बन्द कर दिए गए। कई दिनों तक एकान्त कोठरी में बन्द रक्खे जाने के बाद भी, न तो वे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए श्रौर न उन्हें यही बतलाया गया, कि वे किस श्रभियोग में गिरफ्तार किए गए हैं। एक बार उन्हें इस जेल को श्रच्छी तरह देखने-भालने का भी श्रवसर मिल गया। यह वही जेल था, जहाँ रहे वर्ष बाद उन्होंने तथा उनके मित्रों ने, राजनैतिक क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कारण कठिन श्रनशन-त्रत धारण किया था।

अन्त में उन्हें बताया गया कि उन पर मेले में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया है। यह बात जान कर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे तो लड़कपन ही से यह बात अच्छी तरह जानते थे कि कान्ति-सम्बन्धी षड्यन्त्र में गिरफ्तार किया जाना कोई बड़ी बात नहीं, ○व्याक्तिः २० व्याक्तिः २० व्याक किन्तु यह ख़्याल डन्होंने स्वप्न में भीनहीं किया था, कि डन पर निरपराध की-पुरुषों की हत्या का ऋभियोग लगाया जायगा !

यह मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने से पहले ६०,०००) का मुचलका माँगा। इतने रूपयों का प्रबन्ध करने में सरदार भगतिसह के परिवार को कोई विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। वे जमानत पर छोड़ दिए गए। बहुत दिनों तक मामला चलने के बाद हाईकोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की मुचलका-सम्बन्धी आज्ञा को रह कर दिया। इस मामले का सारा किस्सा पुलिस की चालबाजी का भएडाफोड़ है। इससे पता चलता है, कि उसने किस तरह सरदार भगतिसह को एक ऐसे मामले में हैरान किया, जिससे उनका अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं था।

जिन दिनों वे मुचलके पर छूटे थे, उन दिनों वे दल के कार्यों में भाग नहीं ले सके। इस समय का उपयोग उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में किया। इस चेन्न में भी वे अप्रगण्य कार्यकर्तात्रों में गिने जाने लगें। इस समय उन्होंने नौजवान भारत-सभा के सङ्गठन में प्रमुख भाग लिया; और काकोरी पड्यन्त्र केस में फाँसी की सजा पाने वाले कान्तिकारियों की स्मृति में सार्वजनिक प्रदर्शन करने में भी उनका भारी हाथ था। नौजवान भारत-सभा पक्षाब के युवकों की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था हो गई और कॉ इरेस के कार्यों पर भी उसका काकी प्रभाव पड़ा। उक्त सार्वजनिक प्रदर्शन, काकोरी पड्यन्त्र केस के अभियकों की फाँसी के एक

### कान्तिकारो दल में पारम्भिक कार्य

ॐज्ञाक्क ः विया गया था, ऋौर वह 'काकोरी-दिवस' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जिस समय सरदार भगतिसह 'काकोरी-दिवस' का प्रबन्ध कर रहे थे, उस समय उनके दिल में यह विचार उठा कि १९१४-१६ के लाहीर पड्यन्त्र में जिन युवको' ने आत्म-बलिदान किया है, इस अवसर पर व्यख्यान देकर उतके जीवन पर भी प्रकाश डाला जाय । इस कार्यं के लिए उन्हों ने अनेक अज्ञात स्थानों से उन युवकों के चित्र इकट्टे किए श्रीर मैजिक-लालटेन के लिए उनके स्लाइड बनवाए। इन लालटेन-स्लाइडों को साथ लेकर श्रापका विचार उत्तरी भारत में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर व्याख्यान देने का था। यद्यपि वे सारे उत्तरी भारत में. ऋपने इस प्रस्ताव को कार्यहरूप में परिगात नहीं कर सके. तो भी लाहौर में उन्हें काकी सफलता मिली। पहली ही बार जब बेडलॉ हॉल में लालटन-लेक्चर दिया गया, तो हॉल में तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी। लोगों ने बड़े ध्यान से व्याख्यान सुना। बहाँ पर यह बता देना आवश्यक है, कि सरदार भगतसिंह, मुचलके के कारण स्वयं व्याख्यान देने में असमर्थ थे। किन्त बे श्रपने सहायक श्री० भगवती बरण को सभी बातें समभा दिया करते और व्याख्यान के सम्बन्ध में नोट भी दे दिया करते थे। इन लालटेन-जेक्चरों का इतना अधिक प्रभाव लोगों पर पड़ा, कि पञ्जाब सरकार को इस सम्बन्ध में निषेधाजा निकालनो पड़ी। यह वे ही भगवती बरण थे, जो २६ जनवरी, ०० लाकि ०० ल

नौजवान भारत-सभा के सङ्गठन-सम्बन्धी सरदार भगतिसंह के विचार श्रध्ययन के विषय हैं। दरिद्रता की संसार-ज्यापी समस्या पर विचार कर वे इस नतीजे पर पहुँचे थे, कि भारत की पूर्ण-स्वाधीनता के लिए, केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि यहाँ की जनता की श्रार्थिक स्वाधीनता की भी श्रावश्यकता है। इसलिए नौजवान भारत-सभा की कार्य-प्रणाली कम्युनिस्ट ढङ्ग की बनाई गई थी। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य था, मजदूरों श्रोर किसानों का सङ्गठन करना। इसी उद्देश्य से भारतीय युवकों का श्राह्वान किया गया था।

इस प्रकार हम सरदार भगतिसह के विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। १६२६-२७ में वे त्रासावाद को क्रान्तिकारी दल के हाथों का एक प्रधान अस्त्र समम्मते थे। देश के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के विरोध करने पर भी जब काकोरी षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को फाँसी दे दी गई, तब त्रासवाद (Terrorism) पर उनका विचार और भी इद हो गया। किन्तु जब उन्हों ने भारतीय समस्याओं का

#### कान्तिकारी दल में पारम्भिक कार्य



# पाँचवाँ परिच्छेद

### हिन्दुस्तान सोश्बिस्ट रिपब्बिकन एसोसिएश्न

चलके के बन्धन से छूटने के बाद ही सरदार भगतिसंह फिर क्रान्ति के कार्य-चेत्र में कूद पड़े। इस समय क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न श्रवस्था में था। कानपुर के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। सरदार भगतिसंह ने बहुत थोड़े समय में संस्था में नई जान डाल दी।

इस समय क्रान्तिकारी दल भिन्न-भिन्न शहरों में अलग-श्रलग दलों में विभक्त हो गया था और उन दलों के सामने कोई निश्चित कार्य-प्रणाली नहीं थी । लाहौर, दिल्ली, कानपूर, बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के कुछ स्थानों में इस प्रकार के छोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे । अन्त में १९२८ के जुलाई महीने में कानपूर में एक सभा की गई और उसमें यह निश्चित किया गया कि उन दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक केन्द्रीय समिति स्थापित की जाय।

इस निश्चय के अनुसार सरदार भगतसिंह और श्री० विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे। १९२८ के सितम्बर

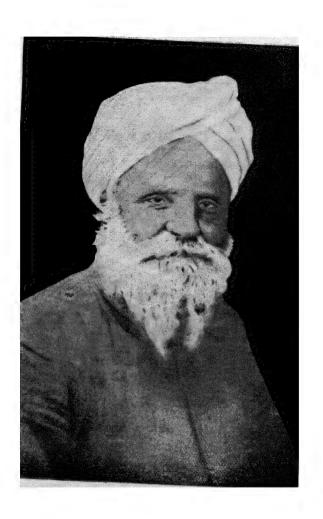

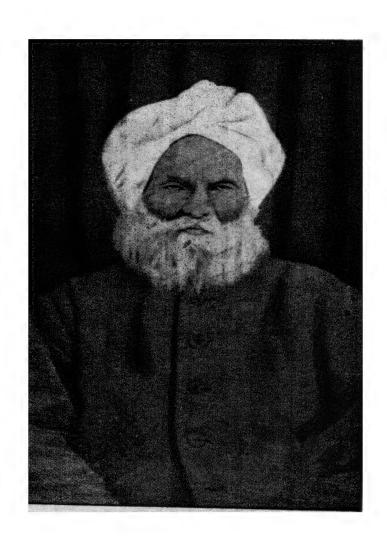

सरदार अर्जन सिंह

#### 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' ६५

• महीने में दिल्ली के पुराने किले में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। इस सभा में बिहार, युक्तप्रान्त, पञ्जाब और राजपूताने के २-२ सदस्य सिम्मिलित हुए थे। यह सभा दो दिनों तक होती रही। इस सभा में सरदार भगतिसह ने क्रान्तिकारियों का ध्यान साम्यवाद की ओर अकिष्त किया। अन्त में उनकी जोरदार दलीलों से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार एक कार्य-प्रणाली तैयार की। इसके बाद से पुलिस के अफसरों तथा मुखबिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया। अब ऐसे ही कार्यों की जोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे जनता में जागृति फैले।

सरदार भगतिसह ने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि दल का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदल कर हिन्दु-स्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा जाय। पहले तो युक्त-प्रान्त के प्रतिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री० रामप्रसाद विस्मिल, श्री० शचीन्द्र नाथ सन्याल श्रीर श्री० योगेश चटर्जी-जैसे विख्यात विसववादियों का किया हुआ है, श्रीर इस नाम से संस्था बहुत प्रसिद्ध श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, श्रतएव नाम नहीं बदला जाय। किन्तु अन्त में सरदार भगतिसह का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

इसी सभा में यह भी निश्चित किया गया कि संस्था को दो दलों में विभक्त कर दिया जाय; एक दल में तो संस्था के

एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्रान्त, पञ्जाब और बिहार के २.२ सद्ग्य तथा राजपूताना के एक सद्ग्य सिमालित किए गए। सरदार भगतिसह समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, और श्री० विजयकुमार सिंह के हाथ में संस्था का अन्त-प्रीन्तीय सम्बन्ध बनाए रखने का भार था। संग्या का हेडकॉर्टर माँसी में स्थापित किया गया, और राजपूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्द्नलाल उसके प्रधान बनाए गए। कार्यकर्ता-दल अर्थाम् सेना के अध्यत्त बनाए गए, श्री० चन्द्र-शेखर आजाद, जो लगभग आधे दर्जन षड्यन्त्र केसों में फरार थे, (काकोरी षड्यन्त्र केस में भी ये फरार थे) और जिन्होंने २७वीं फरवरी, १९३१ को इलाहाबाद के एलफ्रेड पार्क (कम्पनी वारा) में पुलिस वालों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध

३० व्याक्ति २० व्याद्ये भी ये को तो एक कार्य-कुशल नेता थे ही, साथ ही प्रचार-कार्य भी ये जोरों के साथ करते थे।

उपयुक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया था कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य घर-बार से सम्बन्ध त्याग दें और दल के कार्य की ओर अपनी सारी शिक्त लगा दें। इस सभा में धार्मिक साम्प्रदायिकता के बहिष्कार का भी प्रस्ताव किया गया था। इस कारण सरदार भगतिसंह को अपने धर्म के वाह्य चिह्न-स्वरूप लम्बे बालों को कटवा देना पड़ा और दाढ़ी भी बनवानी पड़ी।

कुछ समय के बाद हेडकॉर्टर भाँसी से हटा कर आगरे लाया गया। यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, और अनेक नवयुवक अपना घर त्याग कर | यहाँ रहने लगे। ये नवयुवक बराबर दरिद्रता की दशा में रहते थे, क्योंकि उस समय संस्था के पास रुपयों की बहुत कमी थी। एक बार तो तीन दिन और तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याली चाय के सिवा कुछ नहीं था। भयक्कर जाड़े की रात में भी उन युवकों के पास, न तो बिस्तरा था और न आद़ने को काकी कम्बल। ८-५ युवकों को केवल २ या ३ कम्बलों से काम चलाना पड़ता था। सरदार भगतसिंह इस प्रकार की तकली के सहने के आदी न थे। वे घर पर विलासतापूर्ण जीवन विता चुके थे।

०० नामाः ०

सरदार भगतसिंह में अध्ययन करने का उत्साह नित्य बढ़ता ही जाता था। आगरे में भी वे पुस्तकों का संग्रह करने लगे। इसी उद्देश्य से वे इधर-उधर भ्रमण किया करते और संस्था से सहानुभूति रखने वालों से किताबें माँग-माँग कर इकट्टा करते। बहुत थोड़े समय में एक छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित हो गया। पुस्तकालय में अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वे नित्य साम्यवाद का अध्ययन किया करते और उसी पर तर्क वितर्क किया करते। उनका अध्ययन संस्था के किसी भी सदस्य से कम विस्तृत या गम्भीर नहीं था। साहित्य का अध्ययन करते समय वे कभी कभी सुन्दर और हृद्यप्राहिणी उक्तियाँ याद कर लिया करते थे। लाहौर षड्यन्त्र केस के समय जब वे जेल में बन्द थे, उन मनोहर उक्तियों को सुना-सुना कर अपने मित्रों को प्रसन्न रक्खा करते थे।



# ब्रठा परिच्छेद

# सॉग्डर्स हत्या-काग्ड

ब हमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना है, जिसका सरदार भगतसिंह की मृत्यु से गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर 'साइमन कमीशन' श्रीर उसके वहिष्कार की चर्चा करने की श्रावश्यकता नहीं है। बस, इतना ही कह देना काकी होगा, कि साइमन कमीशन के बहिष्कार-

सम्बन्धी प्रदर्शनों ने जनता में एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया था।

३० अक्टूबर, १९२८ को कमीशन लाहौर आने वाला था।
यहाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुलूस
सङ्गठित किया गया। किन्तु अधिकारियों ने १४४वीं धारा की
घोषणा कर दी, और प्रदर्शनी को रोकने के लिए पुलिस को
आचा दे दी। फलतः जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई
और लाला लाजपतराय आदि अनेक कॉङ्गरेस कार्यकर्ताओं पर
पुलिस ने आक्रमण किया। आहत लाला जी १७वीं नवम्बर
को संसार से चल बसे। जनता का विश्वास था, कि पुलिस के
द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला जी की मृत्यु हुई है। उक्त

उलुस पर लाठी-प्रहार के लिए लाहौर-पुलिस के सीनियर
सुपिरएटेएडेएट मि० स्कॉट और लाला जी पर आक्रमण करने
के सम्बन्ध में पुलिस के सहायक सुपिरएटेएडेएट मि० सॉएडर्स
किस्मेदार ठहराए गए। १७वीं दिसम्बर, १९२८ की सन्ध्या
के समय, ठीक पुलिस ऑफिस के सामने मि० सॉएडर्स की
हत्या की गई। चाननसिंह नामक एक कॉन्स्टेबिल भी,
जिसने हत्याकारियों का पीछा किया था, मारा गया। हत्याकारियों का कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन सबरे शहर के
भिन्न-भिन्न स्थानों मे, मकानों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए
पाए गए। पर्चे के ऊपर मोटे टाइपों में लाल रङ्ग में छपा था
"दी हिन्दुन्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी।" इसके नीचे
मोटे-मोटे अच्हरों में लिखा था। "सॉएडर्स मारा गया, लाला
जी का बदला लिया गया।" आदि।

यह सॉएडर्स हत्या-काएड का संचिप्त वर्णन है। लाहौर षड्यन्त्र-केस के मुखबिर जयगोपाल के बयान के अनुसार सारी कहानी इस प्रकार बतलाई जाती है:

लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पञ्जाब के विसव-वादी उन पुलिस-अफसरों को मार कर लाला जी की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदार थे। इसमें उनका एक उद्देश्य तो यह था, कि सार्वजनिक आन्दोलन को हिंसा की ओर आक्षित किया जाय और दूसरा यह, कि संसार को यह दिखला दिया ६०व्याक्क ००व्याक ००व्य जाय कि भारत लाला जी पर किए गए त्र्याकमण् को सहन नहीं कर सकता।

इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिएत करने के लिए यह निश्चित किया गया कि सरदार भगतिसंह और श्री० शिवराम राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से आक्रमण करें। इस कार्य का भार पं० चन्द्रशेखर आजाद के हाथों सौंपा गया। ये हो आक्रमणकारियों के रच्चक नियुक्त किए गए।

सारा पड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और इसके लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया। पहले इन तीनों युवकों ने विचार किया था कि पुलिस के साथ प्राण का मोह त्याग कर घार युद्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी और उनके साथियों के उदाहरण ने उन्हें बहुत उत्साहित किया। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना अनुचित नहीं होगा, कि १९१६ के लगभग श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों सहित पुलिस से मोर्चा लिया था, और कुछ देर तक घोर युद्ध होने के बाद वे वीरगित को प्राप्त हुए थे। इन युवकों ने भी ऐसा ही करने का विचार किया। उनका विश्वास था कि इस प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों को क्रान्तिकारी संस्था की और आकर्षित कर सकेंगे।

किन्तु यह षड्यन्त्र दो प्रकार से श्रसफल हुत्रा। एक तो, मि० स्कॉट के बदले वे मि० सॉण्डर्स की हत्या कर बैठे। दूसरे पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण वे उसके साथ युद्ध भी • ज्याक्क ाक्ष्म विश्व के लिए जब गोली चलाई नहीं कर सके। सॉएडर्स को मारने के लिए जब गोली चलाई गई तो केवल एक पुलिस-अफ़सर, मि० फ़र्न, श्रॉफिस से बाहर निकले। किन्तु उनके सिर पर से जब दो गोलियाँ सनसनाती हुई निकल गईं, तो उन्होंने लीट ही जाना उचित सममा। केवल चाननिसह ने उन युवकों का पीछा किया। आक्रमणकारियों ने उसे बार-बार लीट जाने के लिए कहा, किन्तु जब उसने लीटने से इन्कार किया, तो वह भी वहीं पर ठएडा कर दिया गया।

इसके बाद तीनों युवक डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिझ हाउस में चले गए, जो पुलिस-ऑफिस के समीप ही था। वहाँ वे पुलिस वालों के आने की प्रतीचा करने लगे। किन्तु जब कोई नहीं आया तो वे दो साइकिलों पर, अपने वास-स्थान की और चले गए। इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के ज्यापारी से बल-पूर्वक उधार ली गई थी।

सरदार भगतसिंह और उनके साथियों के डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डंझ-हॉउस से रवाना होने के बाद ही पुलिस दल-बल के साथ श्रा धमकी और बोर्डिझ-हाउस चारों ओर से घेर लिया गया। श्राने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए श्रोर कोने-कोने की तलाशी ली जाने लगी। केवल इतना ही नहीं, लाहौर से बाहर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया, श्रोर रेलवे-स्टेश्नों पर भी ख़ुफिया पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहौर से बाहर जाने

•० बाह्य अपेर वे सकुशत लाहीर से बाहर चळे गए।

लाहोर से निकल भागने के लिए सरदार भगतिसंह ने जो उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था उतना ही साहसपूर्ण भी। उन्होंने एक सरकारो अफसर की तरह कपड़े पहने; अपना नाम भी खूब बड़ा-सा रख़ लिया, और उसी नाम के लेबल अपने ट्रक्क और पोर्ट मेएटों पर लगवा लिए। उन्होंने पुलिस वालों की आँखों में धूल भों कने के लिए एक सुन्दर युवतों को भी अपने साथ लिया और उसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर, कर्स्ट कास के डब्बे में सवार हुए, जहाँ की ख़ुक्तिया पुलिस वाले मि० सॉएडर्स के हत्यारों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु, सरदार भगतिसंह के अर्दली बने थे। अर्दली का वेष-भूषा बनाने के साथ ही साथ एक टिकिन कैरियर भी वे बराबर अपने हाथ में रखते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि खतरे के लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे।

श्री० चन्द्रशेखर श्राजाद ने सरल तरीक़ा हूँ द निकाला। उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली तैयार की, जिसमें केवल बूदे लोग थे। एक ब्राह्मण पिएडत का वेष धारण कर वे, इसी टोली के साथ हुए श्रीर सकुशल लाहीर के बाहर पहुँच गए!

æ

# सातवाँ परिच्छेद

# बाद की कार्यवाहियाँ

रदार भगतसिंह से पुलिस वाले श्रच्छी तरह परिचित थे, इसितए .खुफिया पुलिस वालों ने श्रनुमान किया कि वे भी सॉएडर्स हत्या-काएड में सम्मिलित रहे होंगे। इसी श्रनुमान के सहारे वे सरदार भगतसिंह की खोज करने लगे, किन्तु उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस-श्रकसरों को जो गुप्त श्राज्ञाएँ दी गई थीं, उनमें एक यह भी थी, कि सरदार भगत-सिंह जहाँ कहीं भी पाए जायँ, तुरन्त गिरक्तार कर लिए जायँ। उनका पता लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त किए गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़े-बड़े जङ्करानों पर तैनात किए गए, श्रीर रेलवे पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू की । इतने उपाय किए जाने पर भी सरदार भगतसिंह बिना राक-टोक के चारों श्रोर श्रमण किया करते थे।

सॉएडर्स हत्या-काएड की सफलता ने, क्रान्तिकारी दल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी और इसने विद्यार्थियों के बीच भी बड़ी सनसनी उत्पन्न कर दी। इसके बाद से दल की आर्थिक दशा सुधरने लगी । हत्या-काण्ड के पहले दल की आर्थिक अवस्था बहुत शोचनीय थी। जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, चस दिन उन युवकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, कि रात को घर में चिराग़ जला सकें! किन्तु थोड़े ही दिनों में चन्दे मिलने लगे, और कुछ दिनों के लिए उनका अर्थाभाव दूर हो गया। इसी समय राष्ट्रीय महासभा का ऋघिवेशन कलकत्ते में होने वाला था। यह निश्चित किया गया कि सरदार भगत-सिंह ऋौर श्री० विजयकुमार सिंह, परिस्थिति का ऋष्ययन करने के लिए वहाँ जायँ, स्त्रीर बङ्गाल के क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध स्थापित करें। काकोरी-षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में युक्त-प्रान्त में गिरफ्तारियाँ होने, तथा बङ्गाल में क्रिमिनल लॉ श्रमेरडमेरट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त-प्रान्त श्रौर बङ्गाल के क्रान्तिकारी दलों का सम्बन्ध टूट गया था । देवघर षड्यन्त्र केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को श्रौर भी छिन्न-भिन्न कर दिया।

बङ्गाल प्रान्तीय विष्लवी दल के अन्तरङ्ग सदस्यों से मिलने में सरदार भगतिसंह को कोई विशेष किठनाई नहीं उठानी पड़ी। उन पर उस दल के उन वीर नेताओं का बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग जेल की चहारदीवारों के अन्दर बिताया था। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि युक्त-प्रान्त और पञ्जाब के विष्लवियों ने जिस मार्ग को प्रहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं है। केवल एक ही बात से वे सहमत थे, कि देश की स्वाधीनता

पुराने त्रासवादियों के साथ बातचीत करने से उन्हें पता चला कि बम बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से वे किसो ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे, जो बम बनाने की कला में दत्त हो श्रौर दल के सदस्यों को बम बनाना सिखाया करे। क्रु कठिनाई के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किन्त पहले उसने कहा कि बङ्गाल के क्रान्तिकारी नेताओं ने बम बनाने त्रौर उसका व्यवहार करने का विरोध किया है, श्रतएव संस्था का एक सदस्य होने के कारण, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। किन्तु सरदार भगतसिंह ने उसे विश्वास दिलाया कि यह बात बङ्गाल के लिए भले ही लागू हो सकती है, किन्तु युक्त-प्रान्त श्रीर पञ्जाब के लिए यह लागू नहीं है। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिलाया, कि बम बनाने का कार्य केवल इन्हीं प्रान्तों तक परिमित रहेगा. बङ्गाल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

इसी समय सरदार भगतिसह ने, 'हिन्दुस्तान सोशिलशस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' की बिहार-शाखा के नए सदस्यों से भी जान-पहचान कर ली। संस्था का एक नया बिहारी केन्द्र कलकते में स्थापित किया गया। एक सदस्य उसके अध्यच ००वामााः ००वामाः ०

संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के कारण, बम बनाने के लिए रासायनिक द्रव्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए आगरे में एक नया मकान किराए पर लिया गया था। यहीं बम तैयार करना निश्चित हुआ। बम-मास्टर भी निश्चित समय पर आप पहुँचे। बहुत थोड़े ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने बम बनाना सीख लिया। अगले दो महीने तक यह दल इसी प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा। आगरा के आलावा, लाहौर और सहारनपुर में भी बम बनाने के केन्द्र स्थापित किए गए।

त्रागरे में पहले-पहल जो बम तैयार किए गए थे, उनमें से दो माँसी लाये गए, श्रीर वहाँ पटक कर उनकी परी ज्ञा ली गई। बम बनाने में सफलता श्राप्त करने पर, सदस्यों को बहुत .खुशी हुई।

इसी समय दल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। पता चला कि उसे चेचक निकल द्याई हैं। सरदार भगतसिंह ऋौर उनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया करते थे। छूत लग जाने की उन्होंने जरा भी परवाह न की। इन लोगों की सेवा-शुश्रुषा से वह युवक शीघ्र हो निरोग हो गया। किन्तु यह ्ळ्याश्चर्य की बात है कि वही युवक गिरफ्तार होने पर सरकारी श्वाह बने गया और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसाया, अजिन्हों ने उसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, उसकी सेवा की थी!



### त्र्याठवाँ परिच्छेद

#### एसेम्बली में बम-कागड

ली में ८वीं अप्रैल, १९२९ को एक अपूर्व घटना हुई।
कहा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्य एसेम्बलीभवन में, बिना किसी के देखे, घुस गए और उन्होंने
सरकारी अकसरों की ओर दो बम फेंके! भीषण
धड़ाके के साथ दोनों बम फट पड़े और सारा
कमरा घुएँ से भर गया। वे बेक्च, जिनके समीप ये बम गिरे थे,
चूर-चूर हो गए, और सतह के एक हिस्से में भी एक गड़दा-सा
हो गया। किन्तु किसी को चोट नहीं आई।

इस समय एसेम्बली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। उसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की त्रोर इस प्रकार भागे, मानो किसी भीषण जन्तु ने उनका पीछा किया हो! कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए गुस्लखाने में भी घुस पड़े थे! दर्शकों की गैलरी भी खाली पड़ी थी।

इस श्रपूर्व दृश्य में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जो श्रपनी जगहों पर निश्चल-भाव से डटे रहे। इन लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० मदनमोहन मालवीय श्रीर सर जेम्स करेर भी थे। सेरुट्रल

जिस श्रवसर पर, एसेम्बली में बम फेंका गया था, वह श्रवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था । इस समय बम्बई में मजदूर श्रान्दोलन जोरों पर था। उसकी सफलता से सरकार भयभीत हो उठी थी । इसी श्रान्दोलन को रोकने के लिए सरकार एसेम्बली में एक क़ानून बनाना चाहती थी।

जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन एसेम्बली के दरवाजे पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यह एक रहम्य है, कि सरदार भगतिसह और श्री० बदुकेश्वर दत्त इस पहरे के बीच से एसेम्बली-भवन में कैसे चले गए! यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, जब हमें मालूम होता है, कि वे केवल उसी दिन वहाँ नहीं गए ये, बल्क घटना के ३-४ रोज पहले से वे वहाँ जाते-श्वात थे! यह दो कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे यूरोपियन वेषा-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह करने का मौका नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके पास दर्शकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज लगातार एसेम्बली-भवन में गए। वहाँ जाते समय, उनके एक पॉकेट में एक तैयार बम और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर रहता था! वे बराबर सुयोग की ताक में रहे, और जब मौका हाथ लगा तो उन्होंने

00-माम्म ००-माम्म ००-माम ००-माम्म ००-माम ००-माम्म ००-माम ००-माम्म ००-माम

यहाँ पर हम जोर देकर कह सकते हैं, कि यदि वे युवक बाहते, तो सकुशल वहाँ से निकल भागना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के हाथों आत्म-समर्पण कर दिया, और आनन्द-पूर्वक उस कठिन दण्ड को गले लगाने के लिए तैयार हो गए, जो इस प्रकार के अप-राधों के लिए अपरिहार्य हैं!

दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवॉल्वर थे। यदि वे चाहते, तो वे उन सरकारी अकसरों को मार सकते थे, जो बम फटने के बाद भय से इधर-उधर दौड़ रहे थे। किन्तु इस प्रकार का कोई घूणित कार्य उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और पुलिस सार्जेंग्टों के सामने, जो इस समय घटना-स्थल पर मौजूद थे, उन्हें सामने की कुर्सी पर रख दिया! इसके बाद उन दोनों ने 'इन्क्रिलाब जिन्दाबाद' तथा 'साम्राज्यवाद का नाश हो' (Down with Imperialism) के नारे लगाए। ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों द्वारा लगाए गए थे। पीछे युवक-समाज के लिए इन नारों का लगाना एक साधारण-सी बात हो गई। नारे लगाते समय उन युवकों ने कुछ कान्तिकारो पर्चे भी बाँटने शुक्त किए, इन पर्चों पर 'हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन आर्मी' लिखा हुआ था। इन पर्ची' में एक अपील भी थी जो टाईप की हुई थी और जिसके

उपर लाल रङ्ग में एक शीर्षक लगा था। ये शीर्षक वह ही था, जो सॉएडर्स हत्या-काएड के बाद निकाले गए पर्चों में। थे। अपील के पर्चे को इस प्रकार शुरू किया गया था, "बहरे को सुनाने के लिए जोर से कहना पड़ता है।" उसमें फ़ेक्च विप्लवी वेलियन्त (Valliant) के कुछ उद्धरण देकर कान्तिकारी दल के कार्यों का समर्थन किया गया था और कहा गया था कि "जनता के प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के पास लौट जायँ और जनता को भावी विप्लव के लिए तैयार करें।"

पर्चे वितरण करने के बाद हो दी पुलिस सार्जेंस्ट और कुछ कॉन्सटेबिल आगे बढ़े और उन्होंने सरदार भगतसिंह तथा औ० बदुकेश्वरदत्त को गिरफ्तार कर लिया। रङ्गमञ्ज से अदृश्य होने के पहले, उन्होंने एक बार फिर, 'इन्क्रलाब जिन्दाबाद' और 'साम्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाए। इन नारों की ध्वनि से एसेम्बली-भवन गूँज उठा और भयभीत दर्शंक आश्चर्य-चिकत रह गए!



# नवाँ परिच्छेद

#### वम-काग्रड के सम्बन्ध में—

सेम्बली का बम-काएड चूँकि सरदार भगतिसह के जीवन में ही नहीं, वरन् भारतीय क्रान्तिकारी आन्दो-लन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना है, अतः उसकी आलोचना तनिक विस्तार से करना ठोक होगा। पहले परिच्छेदों में जो कुछ कहा गया है, वह सामग्री तो साधारण इतिहास में भी मिल सकती है, परन्तु

यहाँ ऐतिहासिक तारतम्य को स्पष्ट करने के लिए, उन बातों का चल्लेख करना आवश्यक है, जो इस घटना की तह में निहित थीं और जिन पर अब तक प्रकाश नहीं पड़ पाया था।

"हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन ऐसोसिएशन" की केन्द्रीय सिमिति ने, मिस्टर स्कॉट की हत्या की आयोजना द्वारा उस महान राष्ट्रीय नेता, लाला लाज तराय, पर लाठी चलाने के घृष्णित न्यापार के लिए जिम्मेदार न्यिक से बदला लेने के साथ ही साथ इस घटना के फज-स्वरूप होने वाली लड़ाई को भी विशेष महत्व दिया था। उसने भगतिसंह को वीरतापूर्वक लड़ने के पश्चात् पकड़े जाने पर पुलिस की गीलियों से बिँधा हुआ

्वाक्षाः ०० व्यक्षाः ०० व्यक्षाः ०० व्यक्षः ०० व्यक्षः

जब इस एसोसिएशन ने मनोनीत परिणाम निकलते न देखा, तो उसने दूसरी छोर ध्यान दिया । उस समय बम्बई का मजदूर सङ्घ मिल-मालिकों के खिलाफ घोर आन्दोलन में जुटा हुआ था । भारत सरकार ने अवसर देख, अकस्मात, साम्यवादी कार्यकर्ताओं से लड़ाई छेड़ दी । देश के भिन्न-भिन्न भागों के कई कार्यकर्ता जेल में ट्रॅंस दिए गए और शीघ ही यह बात प्रगट हो गई, कि अधिकारियों का इरादा उन्हें मेरठ कॉन्सिपरेसी केस में फँसाने का था!

इन गिरफ्तारियों से फैली हुई उत्तेजना अभी शान्त भी न हो पाई थी, कि सरकाः 'ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल' लेकर सामने आई। मजदूर दल ने देखा, कि यदि यह बिल पास हो गया तो उसका मजदूर आन्दोलन पर अत्याधिक हानिकारक प्रभाव पड़ेगा!

कान्तिकारी दल तो ऐसे श्रवसर की ताक में था ही। श्रागरे में 'हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपिन्जिकन एसोशिएशन' के हेडक्वॉर्टर में रोज ही इस विषय पर वाद-विवाद क्षिड़ा रहता था। भगतिसह का विचार था, कि पार्टी को, इस श्रवसर पर ऐसा काम करना चाहिए, जिससे 'हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपिन्लिकन एसोसिएशन' के मजदूर एवं किसान श्रान्दोलन के साथ सहानुभूति की बात सब को प्रगट हो जाय। परिणाम-स्वरूप, दिल्ली में होने वाली समिति की बैठक ने निश्चय किया, कि बटुकेश्वर दत्त एक श्रीर श्रादमी के साथ बम लेकर 'मेजिन्नोटिन श्रसेम्बली' पर धावा बोल दें।

हम नीचे, २६ नवम्बर, १९२९ को मैजिस्ट्रेट की श्रदालत में दिए गए, लाहीर कॉन्सिपरेसी केस के मुखबिर इंसराज बोरा के बयान से कुछ उद्धरण देते हैं। इससे सारा मामला ठीक-ठीक समभा जा सकता है:

'श्रसेम्बली में बम-काएड के दो या तीन दिन बाद सुखदेव नहर के पास, गवाह (मुखबिर हंसराज) से फिर मिले। उस समय उन्होंने भगतसिंह तथा बदुकेश्वर दत्त के चित्र दिखाए और साथ ही यह भी कहा कि दल की दिल्ली में होने वाली सभा ने निश्चय किया है, कि भगतसिंह तथा बदुकेश्वर दत्त अपने को पुलिस के हवाले कर दें, जिससे कोर्ट में बयान देते समय उन्हें कान्तिकारी सिद्धान्तों की ज्याख्या करने का अवसर मिले। सुखदेव के कथनानुसार श्रसेम्बली में बम फॅकने कर Onthe Contine Contine

जैसा कि उपर कहा जा चुका है, एसेम्बली बम-काएड में बटुकेश्वर दत्त के साथ जाने के लिए भगतसिंह को नहीं चुना गया था। भगतसिंह के एक घनिष्ट मित्र ही ने उनके जाने पर जोर दिया था। उनका कहना था, कि इस काम के लिए उनसे उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगतसिंह ने अपने मित्र को जो उत्तर भेजा था, वह उनके व्यक्तित्व की कोमलतम भावनात्रों पर प्रकाश डालता है। ऊपर से देखने में तो वे बड़े ही शब्क तथा भावनाहीन व्यक्ति प्रतीत होते थे, परन्तु यह पत्र, जो उन्होंने अपने अन्तरङ्ग मित्र को लिखा था, उनकी स्नेहपूण तथा सरस भावनात्रों का प्रतीक था। उसे अपना अन्तिम पत्र जान उन्होंने उसमें अपने हृद्य के समस्त कोमल उद्गारों को उड़ेल दिया था। इस पत्र को लिखते समय एक श्रोर उनका हृदय विचित्र स्नेह-भावना से हुब। हुआ था, तो दूसरी श्रोर उनके सामने कठोर कर्चव्य का प्रश्न भी था. अतः उसमें स्नेह और कर्त्त वा विचित्र द्वन्द मिलता है। उस पत्र में, उन्होंने अपने कर्तव्य को विस्तार से सममाते इए अपनी प्रिय पुस्तक स्टेपनिएक की 'एक निहलिस्ट का जीवन-

अनिकार १० निकार १० न

भगतिसंह की प्रतिभा से, असेम्बली बम-काण्ड के मुक़द्में में सभा के उद्देश्य के प्रचार में आशातीत सफलता मिली। भगतिसंह तथा दत्त जी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली की अदालत में प्रथम बार 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' तथा 'जनता के राज्य की जय हो' (Long live Proletariat) के नारे लगाए। इसके परिणाम-स्वरूप अदालत ने, मुक़दमे की पूरी सुनवाई तक दोनों को हथकड़ियाँ पहनाकर उपस्थित करने का हुक्म दिया। इतने पर भी दोनों ने अपने को क्रान्तिकारी दल का सदस्य घोषित कर दिया तथा अदालत में अपने बयान द्वारा हिन्दोस्तानियों को, मजदूरों तथा किसानों का हद सङ्गठन स्था-पित करने को ललकारा। उनके विचार से तभी जनसाधारण को स्वराज्य मिलना सम्भव था।

सेशन्स जज की अदालत में दिया गया यह वक्तव्य बड़ी चतुराई से चारों ओर फैला दिया गया था । इस ऐतिहासिक वक्तव्य के दिए जाने के पहले ही, इसकी 'टाईप की हुई प्रतिसाँ

सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपने के लिए भेज दी गई थीं। उसे तार-घर द्वारा नहीं भेजा गया; क्योंकि ऐसा करने से छर था, कि कहीं वह काँट-छाँट कर अथवा बिलकुल अर्थ का अनर्भ कर न भेज दिया जाय। इतनी रुकावटें होते हुए भी सारा का सारा वक्तव्य, एक साथ ही भारत के समस्त प्रमुख पत्रों में प्रकाशित हुआ। यही नहीं, वह भारत के बाहर भी पहुँचा दिया गया और उसके महत्तवपूर्ण अंश पेरिस के 'ला ह्यूमनाइत' (La Humanite) तथा रूस के 'प्रवदा' (Pravada) तथा आयलैंएड के पत्रों में छप गए।

इस वक्तव्य ने जनता में, विशेष कर युवक-समाज में, बिजली का काम किया। उन्हीं नेताओं ने, जिन्होंने, पहले इस कारड की जी खोल कर निन्दा की थी, अब अपने वक्तव्यों में सुधार करना शुरू किया। कई पत्रों तथा सार्वजनिक कार्य-कत्तीओं ने उन युवकों के उद्देश्य की प्रशंसा करना भी प्रारम्भ कर दिया।

शीघ ही 'नौजवान भारत सभा' ने, जिसके संस्थापक स्वयं भगतिसह थे, श्रसंम्बली में बम-काण्ड की घटना के प्रचार का काम श्रपने हाथ में ले लिया । भगतिसिंह तथा दश द्वारा दिए गए वक्तव्य की लाखों प्रतियाँ भारत के कोने-कोने में पहुँचा दी गई', जिसमें दोनों युवकों के चित्र भी थे । कुछ प्रमुख पत्रों में दोनों के चित्रों के साथ उनकी संचिप्त जीवनी भी मेज दी गई। उन पत्रों ने प्रसन्नता से उसके प्रचार का बीड़ा उठाया। 40 व्याह्म २० व्याहम २० व्याह्म २० व्याह्म २० व्याह्म २० व्याह्म २० व्याह्म २० व्याहम २० व्याह्म २० व्याहम २०

उस वक्तव्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उसके कुछ उद्धरण पुस्तक के परिशिष्ट में दिए जा रहें हैं। वहाँ हमने भगतिसह का वह जवाब भी दिया है, जो उन्होंने 'मॉडर्न रेव्यू' को उनके 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' को 'मूर्खतापूर्ण' ठहराने पर दिया था!



# दसवाँ परिच्छेद

#### भृख-हड़ताल

स

रदार भगतसिंह ने, श्रसेम्बली बम-कारड के क़िंद्यों को श्राजीवन कारावास का दर्ख दिए जाने के बाद ही राजनैतिक क़ैंदियों की दशा में सुधार करने के लिए भूख-हड़ताल की घोषणा कर दी । इससे जनता पर उनका प्रभाव श्रीर भी बढ़ गया । इससे पहले भी राजनैतिक क़ैंदियों ने भूख-हड़ताल की थी, जिनमें कुछ

तो सङ्घातक भी सिद्ध हुई; परन्तु 'काकोरी कॉन्सिपरेसी केस' के क्रेंदियों द्वारा की गई भूख-हड़ताल को छोड़ कर, बाक़ो सब कुछ विशेष माँगों के लिए ही की गई थीं। भगतसिंह की भूख-हड़ताल ने ही पहिली बार, सारे राजनैतिक वर्ग की साधारण दशा के सुधार की श्रोर जनता का ध्यान श्राकर्षित किया।

सेशन्स-जज द्वारा इस द्रण्डाङ्गा को बहाल रखने से पहिले ही भगतसिंह तथा बदुकेश्वर दत्त ने राजनैतिक क्रौद्यों के कठोर जेल-जीवन में सुधार के लिए भूख-हड़ताल करने का निश्चय किया। उन्होंने बड़ी सक्षाई से श्रपने इस निश्चय की सूचना समाचार-पत्रों तक पहुँचा दी, जिसने तत्परता से उनकी माँगों का समर्थन किया।

कदाचित्, साधारण पाठकों को जेल में क्रैदियों की दुरावस्था तथा क्लेश का ज्ञान नहीं है। केवल एक ही घटना से पाठकगण **उनके** क्लेश का श्रनुमान लगा सकते हैं। 'बनारस कॉन्सिपरेसी केस' (१९१६) के ग्यारह क्रैदियों में से तीन तो जेल ही में मर गए व एक पागल हो गया। लेखक को, जिसे उस मुक़द्में में सजा मिली थी, क़ैदियों से बर्ताव करने के लिए जेलों के इन्स-पेक्टर-जनरल से समय-समय पर जो विशेष श्राजाएँ (जो निश्चयतः गुप्त होती थीं!) मिला करती थीं, देखने का अवसर मिला है। जहाँ तक मुभे स्मरण है, उनका आदेश था-उन्हें दिन और रात, हर समय, श्रन्य क्रैदियों से अलग रक्ला जाय। इसका त्राशय स्पष्ट हो है। चूँकि जेल में सभी तरह के क़ैदी भरे रहते हैं, अतः एक राजनैतिक क़ैदी को, अपने जेल-जीवन का सारा समय काल-कोठरी में श्रकेले ही बिताना पड़ता हैं। किसी मिलनसार व्यक्ति के लिए इससे भीषण द्राड ऋौर हो ही क्या सकता है ?

'श्रग्डमन में दस वर्ष' नामक पुस्तक के रचियता ने, जिसे प्रसिद्ध 'बारीसाल कान्सिपरेसी केस' में सजा मिली थी, श्रग्ड-मन में राजनैतिक क़ैदियों पर किए गए पाश्विक श्रत्याचार का वर्णन किया है। पुस्तक बङ्गला में प्रकाशित हुई थी। भगतिसंह को इन श्रत्याचारों की पूरी जानकारी थी। उन्हें श्रपने लिए कोई डर नहीं था। उनका विश्वास था, कि चाहे वे भारत के किसी भी जेल में भेज दिए जाएँ, उनसे कोई बुरा

सजा पाने के दो दिन बाद तक भगतिसह तथा बटुकेश्वर दत्ता दिल्ली जेल में साथ-साथ रक्खे गए । इसके बाद श्री दत्त जी की बदली 'लाहौर सेएट्रेल जेल' में हो गई और भगतिसह 'मियाँवाली' के भयानक क़ैदलाने में भेज दिए गए। दिल्ली जेल में उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था, जो योरोपियन वर्ग को मिलता है। दिल्ली जेल को छोड़ने से पहिले उन्होंने एक बार फिर सरकार से लड़ाई छेड़ दी, जिससे आगामी चार महीने तक जनता की आँखें उन्हीं पर लगी रहीं।

राजनैतिक बन्दियों के प्रति सद्व्यवहार की माँग पेश करते हुए सरदार भगतिसह ने जान-बूम कर अपने मतालबात उसी हद तक सीमित रक्खे थे, जिनकी पूर्ति आसानी से हो सके; क्यों कि वे समय की प्रगति से पूर्णतया परिचित थे। कोई साधारण अथवा असम्भव माँग पेश करके वे व्यर्थ ही अपनी हँसी उद्वाने के पन्न में नहीं थे क्यों कि उनका उद्देश्य बास्तव में केवल इन श्रभागे बन्दियों को उस हद तक कुछ ठोस सुविधाएँ तथा सहूलियतें पहुँचाने का था, जिनसे वास्तव में वे थोड़ा-बहुत लाभ उठा सकें; इसीलिए वे एक आदर्शवादी नेता की भाँति किसी प्रकार की श्रसम्भव, श्रथवा ऐसी माँग पेश करने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी पूर्ति सम्भव न हो सके। जो मतालबात सरदार भगतसिंह ने पेश किए थे उनमें से प्रमुख माँग यह थी, कि हर प्रकार के ऐसे राजनैतिक बन्दियों को श्रापस में मिलने-जुलने तथा पठन-पाठन की सुविधाएँ दी जाएँ, उन्हें अपेत्ताकृत अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिन्होंने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि देशोन्नति की पवित्र भावना से प्रेरित होकर इस मार्ग का श्रनुसरण किया है। सरदार भगतसिंह की इस माँग के बहुत बाद अमर-शहीद जितेन्द्रनाथ दास ने श्रपनी वह ऐतिहासिक भूख-हड़ताल शुरू को थी, जिससे देशवासी पूर्णतयः परिचित हैं; किन्तु ज्यों-ज्यो दिन बीतते गए, त्यों -त्यों लड़ाई का रुख बदलता गया क्योंकि इस भूख-हड़ताल के फल-स्वरूप मुसीबतों तथा आत्म-कट्टो का बद्ना स्वाभाविक ही था, श्रतएव धीरे-धीरे इस लड़ाई में आदरावादिता की बू आने लगी।

अधिकारियों को यह आशा न थी, कि मामला इतना तूल पकड़ जायगा। उनका ख्याल था, कि भूख की यन्त्रणा से भगतसिंह स्वयं इस इरादे को स्थगित कर देंगे। परन्तु भूख- २८ जुलाई, को जब यतीन्द्रनाथ दास की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई तो भगतसिंह ने एक प्रतिष्ठित कॉक्सरेसी सज्जत द्वारा उन के पास एक सन्देश भेजा, जिसमें उन्होंने बॉसंटल जेब के विचाराधीन क़ैंदियों से भूख-हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना की। उनका कहना था, कि इस लड़ाई को भगतसिंह तथा बदु-केश्वर दत्त पर ही छोड़ दिया जाय। इसमें उनके आत्मत्याग की भावना की भाँकी मिलती है।

यतोन्द्र दास की दशा श्रीर भी खराब हो गई थी। उन्होंने एनीमा तक लेने से इन्कार कर दिया । उनके सारे शरीर में विष फेंल गया था और वे श्राँखें भी ठीक से नहीं खोल सकते थे। इन भूख-हड़तालियों से समवेदना-रखने वालों, प्रतिष्ठित कॉंक्नरेसियों, तथा 'लाहीर कॉन्सिपरेसी केस' की डिफोन्स कमिटी के सदस्यों ने उनसे इस भूख-हड़ताल को छोड़ने के िलए बहुत कुछ कहा पर वे किसी तरह भी न माने। पञ्जाब गवर्नमेरट के पास सन्देश भेजा गया कि यदि श्री दास किसी को बात सुन सकते हैं तो वह भगतसिंह ही हैं। अतः उनसे आर्थना की जाय कि वे श्री दास की एनीमा लेने के लिए मजबूर करें। गवर्नर ने इसे मान लिया। भगतसिंह तुरन्त बॉर्सटल जेल भेज दिए गए ताकि वे श्री दास पर दबाव डाल सकें। श्री दास पर भगतसिंह का प्रभाव शीघ्र ही प्रगट हो गया। उन्होंने उनकी बात मान ली श्रीर एनीमा लेना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार इस एनीमा के कारण ही श्री दास पन्द्रह • लिए हम सब परेशान थे, भगतसिंह के कहने से आप ने कैसे मान ली ? इस पर उन्होंने गम्भीरता से कहा, "खाँ साहब आप नहीं उत्तर अप नहीं वात सकता ।"

इसी प्रकार एक श्रोर श्रवसर पर भी उन्होंने यतीन्द्रदास को श्रपना कहना मानने के लिए विवश किया था। जब पञ्जाब जेल इन्कायरी किमटी (Punjab Jail Enquiry Committee) का निर्णय करीब था; तब उन्होंने श्री दास को दबाई पीने के लिए तैयार कर लिया, जिसमें वे इस किमटी के निर्णय को देखने तक जीवित रह सकें। श्री दास श्रटकते हुए बहुत धीरे-धीरे बोले, 'देखो भगतसिंह, मैं जानता हूँ, कि सुमे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए, पर मैं तुम्हारा कहना भी नहीं टाल सकता। खेर श्रागे सुमसे श्रीर कुछ मत माँगना।'

जब यह क़ैदी भूख-हड़ताल छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो भगतसिंह ने,इस पर जोर दिया, कि इसमें सब से पहिली शर्त यह है, कि सरकार श्री दास को बिना किसी शर्त पर छोड़ ००वाक्क ००विद्यां वे स्वाप्त भगति सहस्त थे, पर सरकार ने इस शर्त को न माना। इस पर भगति सहस्त श्री दास तथा चार श्रन्य व्यक्तियों ने पुनः भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी। उनके इस कष्ट का कोई परिणाम न निकला श्रीर इसी बीच श्री दास की मृत्यु हो गई!

श्रब भगतिसंह तथा उनके साथियों ने सोचा, कि 'पञ्जाब जेल इन्क्वॉयरी किमटी' जिन शतों को मानने के लिए तैयार है, वह इस पहिली लड़ाई के लिए काफी है श्रतः उन्होंने भूख- इड़ताल स्थगित कर दी।



# ग्यारहवाँ परिच्छेद

## लाहौर कॉन्सपिरेसी केस

"

होर कॉन्सिपरेसी केस' की कार्यवाही को जितना निकट से देखा जाय, उतना ही भगतिसह तथा उनके साथियों की राजनैतिक बारीकियाँ सामने श्रा जाती हैं। सरकार को 'लाहौर कॉन्सिपरेसी केस' बहुत मँहगा पड़ा क्योंकि उसके द्वारा सरदार भगतिसह तथा उनके साथियों ने, वे सभी उद्देश्य

सिद्ध कर लिए, जिनका सरकार को डर था! (परिशिष्ट भाग में दी गई अदालती कार्यवाही को पढ़कर पाठक सब कुछ सहज ही समम लेंगे।)

जब भूख-हड़ताल समाप्त हो गई और उस केस की सुन-वाई की आशा हुई तो भगतसिंह ने तीन आद्मियों की एक छोटी-सी कमिटी जिसमें स्वयं ने, सुखदेन तथा विजयकुमार सिन्हा थे,—बनाई। इसका उद्देश्य था, कि किस प्रकार इस मुक्कदमे द्वारा ही अपनी पार्टी के मत के प्रसार में सहायता पहुँचाई जाय, जिससे अपने सिद्धान्तों न कार्य प्रयाली को बड़ी सकाई से जनता तक पहुँचा देने का अवसर मिल जाए।

सबसे पहिले तो उन्हें विचाराधीन कैदियों के प्राथमिक अधिकारों के लिए लड़ना था, क्योंकि अभी तक उनसे मामूली कैदियों-जैसा व्यवहार किया जाता था। इन वीर कैदियों ने -बार अपने अधिकारों के लिए लड़कर, जिसमें उन्हें भयक्कर कष्टों का सामना भी करना पड़ा, अधिकारियों को कुछ सुविधाएँ देने के लिए विवश किया। उन्हें धीरे-धीरे बढ़िया कुर्सियाँ, टेबुल, अखबार, और छोटे-छोटे तम्बू मिल गए, जिसका अर्थ यह था, कि सरकार ने उन्हें अपरोत्त रुप से देशभक्त स्वीकार कर लिया।

दर्शकों को जेल के अन्दर आने की इजाजत न मिलने के कारण उन लोगों ने सरकार से दूसरी लड़ाई ठानी। मुक़द्में की पेशी लाहौर सेण्ट्रेल जेल की चहारदीवारी के भीतर होती थी और दर्शकों के अन्दर आने में इतनी बन्दिशें जगा दी गई थीं कि बहुत ही कम लोग भीतर आ सकते थे। यह बात स्पष्ट रूप से मगतसिंह तथा उनके साथियों के खिलाफ पड़ती थी, क्योंकि उनके विचार तो इस मुक़द्में की कार्यवाही द्वारा जनता को अपना सन्देश भेजने का था अतः पूरे एक महीने तक सरकार से भगड़ने के बाद, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के उपायों से काम लिया था, ये बन्दिशें हटा ली गई और दर्शकों को मुक़द्में में उपस्थित रहने की आज्ञा मिल गई। हजारों दर्शक, जिसमें नच्युवकों तथा नवयुवितयों की ही संस्था अधिक थी, उसे देखने की टूट पड़े। हर रोज मुक़द्में की कार्यवाही, "इन्क़लांव

अवसामि ०० व्यासि ०० व्यास

इस मुक़दमें की विशेषता यह थी, कि मुलजिम, गवाहों श्रौर विशेषकर मुख़िबरों से—स्वयं ही जिरह करते थे। इसमें उनका उद्देश्य मुख़िबरों के बयान की भूठी श्रमङ्गत बातों पर प्रकाश डालना नहीं था, बरन वे इसके द्वारा श्रपनी पार्टी के सिद्धान्तों, खास-खास कामों के करने में उसका उद्देश्य, एवं साहस, उसकी कार्यप्रणाली को जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस प्रकार वे इस मुक़दमें को नवयुवकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का साधन बनाना चाहते थे।

वे प्रदर्शन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे, इसी लिए 'काकोरी दिवस' 'लेनिन दिवस' 'पहिली मई दिवस' 'लाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, जैसे श्याम जी ऋष्ण वर्मा तथा हक्षरी में भूख-हड़ताल करते हुए एक राजनैतिक क़ैदी की मृत्यु पर उन्होंने खुली अदालत में प्रदर्शन किए। इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोई सन्देश देते। अदालत ने इन सन्देशों को मुक्तदमे की कार्यदाही मैजिस्ट्रेट की ऋदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुई, जब श्रदालत ने उन क़ैदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने की आज्ञा निकाली। घटना यों है, : जयगोपाल, मुक़द्मे का एक सुखबिर था। जब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो चसका भाव बड़ा अपमानजनक था। उसने अपनी मुँछे मरोड़ते हुए मुलजिम को ताने के कुछ शब्द कहे। जब श्रीर सब मुलजिम 'शर्म, शर्म' चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से छोटे मुलजिम, प्रेमदत्त ने, श्रपनी चप्पल उतार कर उसकी श्रोर फेंकी। श्रदालत की कार्यवाही भट बन्द कर दी गई और इस आशय की एक श्राज्ञा निकाली गई कि मुलजिम श्रदालत में हथकड़ी पहनाकर लाए जाएँ। भगतसिंह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिर न भुकाएँगे और अदालत में तब तक नहीं जाएँगे, जब तक यह व्याज्ञा वापस नहीं ले ली जाती।

दूसरे दिन पुलिस पूरा जोर लगाकर भी, एक भी मुलजिम को अदालत में न ला सकी। सोलह आदमियों में से केवल ण्णाण्य आदमी लॉरी में बिठा कर जेल के फाटक तक लाए जा सके, पर उसके बाद उन्हें किसी भी तरह लॉरी पर से उतारा न जा सका। दूसरे रोज उन्होंने, इस शर्त पर हथकड़ी डलवाए हुए श्रदालत में जाना स्वीकार किया, कि श्रदालत श्रपनी इस श्राझा को वापस ले छे। पर जब उन्होंने वहाँ ऐसा होते न देखा, तो चालाकी से काम लिया। खाने का समय श्राने पर उन्होंने श्रदालत से हथकड़ियाँ उतरवा छेने की प्रार्थना को, ताकि वे ठोक से खाना खा सकें। खाने के बाद जब पुलिस के श्रक्तसर उन्हें फिर हथकड़ी पहनाने श्राए, तो उन्होंने ऐसा कराने से इन्कार कर दिया। इस पर हाथापाई शुरु हो गई श्रोर श्रदालत में श्रच्छा-खासा तमाशा हो गया। पठानों की पल्टन खास तौर पर बुलाई गई जिसने बड़ी बेदर्दी से मुलिजमों को पीटना श्रुरु किया।

इसमें भगतसिंह पर ही सबसे अधिक मार पड़ी। आठ खू.नी-पठान उन पर टूट पड़े और जूतों की ठोकरों व लाठियों से उन्हें ख़ूब मारा। उपिश्यित दर्शकों पर, जिनमें खियों की संख्या भी पर्याप्त थी, इस अमानुषिक व्यवहार का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसी दिन शाम को लाहौर में एक गृहत् सभा हुई, जिसमें पुलिस के इस काम की जी खोल कर निन्दा की गई। देश के समस्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी उनका साथ दिया।

पुलिस अदालत में ही उन्हें मार कर सन्तुष्ट न हुई। दोपहर में अदालत उठने पर उसने जेल की चहारदीवारी के भीतर उन्हें

१०३

#### लाहीर कॉन्सपिरेसी केस

बड़ी नृशंसता से मारा। परन्तु इस कष्ट-सिहब्ण्ता का परिणम उनके इच्छानुकूल ही हुआ। पुलिस अधिकारियों ने जेल-अधिकारियों की सहमति से श्रदालत में एक रिपोर्ट दी, 'कि उन्हें पीटना-चाहे जान से मार डालना सम्भव है पर कोर्ट में लाना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं।' परिणाम-स्वरूप मैजिस्ट्रेट को अपनी श्राज्ञा बदलनी पडी।

'लाहीर कॉन्सपिरेसी केस' ने भारत के कोने-कोने में ही नहीं, वरन् भारत के बाहर भी श्रासाधारण ख्याति पाई। दूर-दूर देशों से रुपये आने लगे। पोलैएड से एक स्त्री ने कुछ रुपये, इसलिए भेजे, कि उन्हें समय-समय पर इस मुक़द्मे की पूरी कार्यवाही मिलती रहे। जापान, कनाडा श्रीर सुदूर-दिल्ली श्रमेरिका से चन्दे श्राने लगे। देश के भिन्त-भिन्त भागों में 'भगतसिंह दिवस' मनाए गए तथा उनके चित्र कैलेएडरों में ख़ब लगाए गए।

मैजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत से गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता मुलजिमों से मिले जिनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस, बाबा गुरुद्त सिंह, श्री के० एक० नारीमैन, कालाकाङ्कर के राजा साहब, श्री रफ़ी श्रहमद किदबई, श्री० मोहनलाल सक्सेना तथा हमारे माननीय नेता स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरु के नाम विशेष **एल्डेबनीय हैं। मोतीलाल जी दो बार उन से मिले, जिसमें** इसरी बार तो वे लगभग एक घरटे तक कटघरे में अनके साथ रहे ।

लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगतसिंह के बीच हुई बातचीत के खास-खास अंश देने की भी थी, परन्तु वस्तु-स्थिति को देखते हुए इस मामले में अभी चुप रहना ही ठीक होगा। आशा है, वह समय भी शीघ आवेगा, जब उसे प्रकाशित करना सम्भव हो जायगा।

देश के नवयुवक समाज पर 'लाहौर कॉन्सिपरेसी केस' का इतना संकामक प्रभाव पड़ता देख कर सरकार का जी दहल गया खौर वह इस भयक्कर स्थित से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगी। अन्त में उसने 'लाहौर कॉन्सिपरेसी केस ऑरिडिनेन्स' निकाला। भारत सरकार पिहले तो जनमत के विरोध के भय से पञ्जाब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने को तैयार न हुई; परन्तु जब कॉक्सरेस और भारत सरकार के बीच भी लड़ाई छिड़ गई, तो जनमत के विरोध का प्रश्न ही न रहा। एक के बाद एक निरक्कर ऑरिडिनेन्स निकाले जाने लगे अतः यह अभूतपूर्व आरिडिनेन्स भी सन् १९३० में ऑरिडिनेन्स ४ के नाम से पास हो गया।

भगतिसिंह व उनके साथियों ने देखा कि उन्हें बृटिश न्याय का खोखलापन दिखाने का अच्छा अवसर मिला है। वे क्रान्तिकारी दल के लिए काकी प्रोपेगेएडा करने में समर्थ हुए थे। बहुत विलम्ब के बाद इस प्रकार का अभूतपूर्व क़ानून पास कर सरकार ने अपने (शत्रु के) मन की ही बात की। अतः विचाराधीन क़ैदीयों की एक बैठक कर भगतिसिंह ने प्रस्ताव

रक्खा, कि श्रपना विशुद्ध क्रान्तिकारी रुख श्राष्ट्रियार करते हुए उन्हें अब अदालत की पूर्णकृप से अवहेलना करनी चाहिए। इस पर बड़ी गरम बहस हुई, जिसमें दो विरुद्ध मत सुनने में आए। एक दल ने भगतसिंह के मत का समर्थन किया श्रीर दूसरे ने इसका विरोध करते हुए अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की सलाह दी। दूसरे दल का कहना था, कि इस प्रकार उन्हें साहस-पूर्ण बयान देने का अवसर मिलेगा जैसा कि उन्होंने असेम्बली केस में किया था। इसके विपरीत भगतसिंह का कहना था, कि यदि हम फाँसी तथा श्राजीवन कारावस-जैसे भयद्वर द्रण्ड की श्रवहेलना तक करते हुए, इस मामले में एक दम उदासीन भाव महण कर लें, श्रौर सरकार की जो मर्जी हो उसे करने दें, तो निश्चय ही नवयुवक समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दल का कहनाथा, कि चूँ कि क्रान्तिकारी दल के पास प्रोपेगेएडा के लिए और कोई मुख्य नहीं है. अतः उसे अदालती कार्यवाही से ही लाभ उठाना चाहिए।

बड़े ही विचित्र ढङ्ग से यह मगड़ा तै हो गया। मैजिस्ट्रेटी अदालत की तरह, उन्होंने इस अदालत में भी क्रान्तकारी नारे लगाते हुए प्रवेश किया, तथा अदालत की कार्यवाही, तब तक शुरु न हो सकी, जब तक उन्होंने राष्ट्रीय गान न समाप्त कर लिया। अदालत के तीन जज इस बात को सह न सके, और तीन या चार दिन बाद उन्होंने राष्ट्रीय गान को समाप्त करते ही मुलिजमों को हथकड़ियाँ पहना देने की आज्ञा निकाली।

• नीचे की श्रदालत का दृश्य फिर उपस्थित हो गया श्रीर उस रोज के लिए श्रदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई।

इस अपमाजनक ज्यवहार ने दूसरे दल को भी भड़का दिया, अतः सब ने मिलकर अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस तथा जेल-अधिकारियों ने अपने पहिले अनुभव के बल पर कह दिया, कि मुलिजमों की अदालत में लाना किसी प्रकार सम्भव नहीं, मुलिजमों की अनुपस्थित में (Ex-parte) मुक्तदमा लिया जाने लगा। इस प्रकार भगत-सिंह का अभिप्राय पूर्णतया सिद्ध हो गया। अपनी न्याय-प्रियता का स्वाँग रचने के लिए सरकार मुलिज़मों को अदालत में उपस्थित रहने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करने लगी। वह इस विशेष अदालत के प्रेज़िडेएट को भी, जिसको मुलिज़मों ने इस मार-पीट तथा अपमान के लिए जि़म्मेदार ठहराया था, हटा देने को तैयार हो गई, परन्तु फल कुछ भी न निकला!!



## बारहवाँ परिच्छेद

## फ़ैसला श्रीर उसके बाद

शेष श्रदालत की श्रोर से ७ श्रक्टूबर, सन् १९३० की सबेरे के समय एक खास दूत सेन्ट्रेल जेल श्राया। मुलिं आमों ने श्रदालत की कार्यवाही में कोई भाग न लिया था, श्रतः इसी विशेष दूत द्वारा श्रदालतः का फैसला उन तक पहुँचाया गया। इन फैसलों में से तीन के चारों श्रोर काले बॉर्डर लगे थे, क्यों कि उनमें सुखदेव, शिवराम राजगुरु, तथा भगतसिंह

को प्राण-दण्ड को आज्ञा दी गई थी!

इस मुक्तद्में के फैसले का दिन गुप्त रक्का गया। तीन दिन पूर्व जेल में उन्हें आखिरी बार दावत तथा श्रिमनन्दन-पत्र दियाः गया, जिसमें कई जेल के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके बाद उत्सुकता तथा उत्तेजना के तीन और दिन बीते। जेल के भीतर के कैदियों ने सुना था, कि जेल के चारों ओर सशक्षः पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जिससे उन्होंने अनुमान किया कि शायद उन्हें किसी आकस्मिक सङ्कट के लिए बुला लिया गया है। भगतसिंह व उनके साथियों के प्राणद्यह का

क्ष्मान् एक-भर में शहर में फैन गया। इस दुःखद समाचार से चारों श्रोर सनसनी फैन गई श्रोर तुरन्त हो दफा १४४ लगा दी गई। इतने पर भी शहरी दरवाजे के बाहर म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर बिना किसी पूर्व सूचना या प्रयन्न के एक यहत् सभा की गई। वहाँ बड़े श्रोजस्वी भाषण दिए गए, जिसमें बिना मुलिजमों की उपस्थित के मुक़दमा लिए जाने तथा इस प्रकार के श्रमानुषिक द्एंड देने के कारण सरकार की भरपूर निन्दा की गई। कई प्रभावशाली समाचार पत्रों के स्पेशल नम्बर निकले, जिसमें लाहौर कॉन्सिपरेसी केस के सभी मुलिजमों के चित्र छपे। इन चित्रों को देख पुलिस तथा जेल के श्रिषकारी दक्क रह गए, क्यों कि उनकी समक्ष ही में नहीं श्राता था, कि श्राखिर यह चित्र उन्हें मिले कैसे ?

दूसरे दिन, बुधवार ८ अक्टूबर को लाहोर तथा देश के अन्य बड़े शहरों के लोगों का, विशेष कर, नवयुवकों तथा नवयुवितयों का का जोश देखने योग्य था। लाहौर के विद्यार्थी-सङ्घ ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं, सारे शहर में पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी। शहर के अधिकांश स्कूल तथा कॉलेज बन्द हो गए और जो बन्द नहीं हुए, वहाँ पिकेटिङ्ग की गई। इस सम्बन्ध में सन्नह नवयुवितयाँ, जिसमें 'माता जी' नाम से एक प्रसिद्ध सम्भ्रान्त महिला भी थीं, गिरक्तार कर ली गई।

एक सार्जेन्ट तथा कुछ कॉन्सटेबलों ने लाहौर के डी० ए० वी० कॉलेज के एक प्रोक्तेसर तथा अस्सी विद्यार्थियों को लाठिनों से ० व्याक्त ०० व्याक्त विष्ट व्याद्यों तथा त्राम-जनता पर भी कई बार लाठियाँ चलाई गई ।

शाम को एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी देर पर 'भगतिसह जिन्दाबाद' 'सुखदेव जिन्दाबाद' 'राजगुरु जिन्दाबाद' के नारे लग रहे थे। 'त्रे डलॉ हॉल' में केवल विद्यार्थियों तथा नवयुवकों की एक यहत् सभा हुई, जिसमें भगतिसह तथा उनके साथियों को उनके इस महान् आत्म-त्याग पर बधाइयाँ दी गईं। उसी दिन शाम को, ठीक उसी समय मोरीगेट के बाहर म्युनिसिपल प्राऊण्डस् में स्वर्गीय लाला लाजपत राय की कन्या, श्रीमती पार्वती देवी के सभापितत्व में कॉइरेसियों की एक विशाल सभा हुई, जिसमें लगभग बारह हजार आदमी एकत्रित हुए थे।

पआब के कई जिलों, तथा सम्पूर्ण भारत के बड़े-बड़े नगरों में एक साथ हड़ताछें हुईं। अमृतसर में भी लाहौर हो की तरह का जोश देखने में आया। वहाँ भी पूर्ण-हड़ताल रही, यहाँ तक कि टाँगे तथा अन्य सवारियाँ भी बन्द रहीं। दिल्ली, बम्बई, कानपूर, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में जनता ने सभाएँ कर भगतसिंह तथा उनके अन्य साथियों के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित की।

विशेष अदालत (Special Tribunal) द्वारा फैसला दिए जाने के बाद डिफोन्स कमिटी ने इस ऑडिंनेन्स के

अविधानिक (Ultra Virus) होने के कारण उसकी अपील श्रीवी काउन्सिल (Privy Council) में करने का निश्चय किया। यहाँ डिकेन्स कमिटी के बारे में दो शब्द कह देना आवश्यक है।

जनता को जब यह प्रगट हुआ कि पुलिस लाहीर में एक बड़ा कॉन्सपिरेसी केस चलाने की ताक में है, तब कई राष्ट्रीय नेतात्रों ने, जिसमें हिन्दू, सिक्ख श्रौर मुसलमान सभी लोग शामिल थे, इस मुक्तद्मे में उत्सुकता तथा इन मुलजिमों के प्रति सहानुभति प्रदर्शित करना श्रारम्भ किया। सन् १९२९ को जून के आसपास लाहौर में एक डिफोन्स कमिटी बनाई गई, जिसमें इन लोगों की रचा तथा उनके पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए रुपया इकट्टा करना प्रारम्भ किया। इस काम के लिए काकी रुपया इकट्टा करने में उसे कुछ भी देर न लगी। यहाँ पर यह बात स्मणीय है कि लग भग सारा का सारा रुपया निम्न-श्रेणी के लोगों द्वारा ही दिया गया था। ग़रीब लोगों ने ही अपनी परिमित आमदनी से थोड़ा-थोड़ा रुपया निकाल कर. स्वतन्त्रता के इन पुजारियों को भेंट किया। अनुमान किया जाता है कि प्रायः बीस से तीस हजार व्यक्तियोंने इस चन्दे में आता लिया था।

इस डिफोन्स कमिटी का मुख्य काम केवल विचाराधीन कैदियों को क़ानूनी सहायता देना ही नहीं था (क्योंकि उन लोगों ने इस मामले में अपनी ओर से कुछ भी न कहने का ्याक्वाक्व ्याक्व विश्व विश्व

भैसला होने के बाद डिकेन्स किमर्टी ने इसकी अपील प्रीवी काउन्सिल में करने का निश्चय किया। यह बात भगतिसंह तथा उनके साथियों द्वारा पहिले हो से तै कर दी गई थी। लोग उनके अभिप्राय को अन्यथा न समभ बैठे अतः भगतिसंह तथा उनके साथियों का प्रीवी काउन्सिल में अपील करने का उद्देश्य भी यहाँ बतला देना आवश्यक है।

इस अपील के करने में उनका प्रमुख उद्देश्य; निश्चय ही विदेशों में अपने मत का प्रचार करना था। वॉइसरॉय ने यह ऑर्डिनेन्स लगाते समय भूमिका-स्वरुप, मुक़रमें के समय मुलिकाों के चाल-चलन (Conduct) के सम्बन्ध में भी कई बातें कही थीं, जिससे उनके कथानुसार, इस ऑर्डिनेन्स के लगाने की आवश्यकता पड़ी। इस अपील में उन्हें इन बातों को भूठा साबित करने का अवसर मिलता। इन अभियोगों में उनकी लम्बी भूख-हद्दतालों का अभियोग भी शामिल था

• जिसने मुक्तदमे को कार्यवाही को सुचार रुप से चलने से बाधा पहुँचाई। इस अपील द्वारा भगतिसह सभ्य संसार को दिखा देना चाहते थे, कि भारत में राजनैतिक कैदियों को किस प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसके द्वारा वे संसार के सामने वीर जितन्द्रनाथ दास का निःस्वार्थ त्याग भी रखना चाहते है।

इसमें उनका एक उद्देश्य और भी था। वे इक्नलैंग्ड के शत्रुश्रों का भारत के इस सोशिलस्ट कान्तिकारी दल की स्थिति की सूचना भी देना चाहते थे। अपने वकीलों को आज्ञा देते समय भगतिसिंह ने इस बात पर जोर दिया था, कि इस मामले में यह दिखाने का प्रयत्न न किया जाय, कि भारत में क्रान्तिकारी हैं ही नहीं, तथा अक्नरेजों द्वारा बनाए गए क्रान्तों की सहायता से अपने दण्ड में कभी करने का प्रयत्न भी न किया जाय।

श्रपील न करने का तीसरा कारण पहिले दोनों कारणों से कम श्रावश्यक नहीं था श्रोर यदि सच पूछा जाय, तो राजनैतिक रिले में यह बतला देना श्रावश्यक है, कि इस निर्णय पर पहुँचने में सरदार भगतसिंह, श्री० विजय कुमार सिन्हा के परामर्श से ही श्राधक प्रभावित हुए थे, जिनकी राजनैतिक सुम के सभी कायल थे। श्री० सिन्हा का परामर्श यह था, कि इन फूँसियों को तब तक के लिए स्थिगत करा देना चाहिए, जब

तक कि जनता में भरपर जोश न फैल जाय। जिस समय की यह चर्चा है, उस समय, अर्थात् सन् १९३० के अन्त्रुवर में देशवासी प्रायः नित्य के 'लाठी-चार्ज', गिरफ्तारियों ऋौर सजात्रों से विचलित हो उठे थे। ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण में यदि ये फाँसियाँ हो जातीं तो सर्व-साधारण पर इतना कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी। सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों को इस बात का भी भय था, कि ऐसी हालत में कहीं कॉङ्गरेस गवर्नमेएट से कोई अपमानजनक समभौता न कर बैठे: इसीलिए उन्होंने यही ठोक समभा, कि उन्हें तथा उनके साथियों को किसी ऐसे समय फाँसी के तखतों पर भलाया जाय, जबिक ये फाँसियाँ 'आस्तीन के दारा' सिद्ध हों श्रीर कॉङ्मरेस की राजनीति का खोखलापन तथा उसकी कमजोरियाँ भी सर्व-साधारण के समज्ञ उपस्थित हो सकें श्रौर साथ ही सामयिक राजनीति की बागडोर उप्र-दल के नौजवानों के हाथ में आ जाए।

२३ मार्च, सनं १९३१ को यह अप्रिय कार्य सम्पादित हुआ; अर्थात् इन्हें फाँसी पर लटका दिया गया, यही वह उप-युक्त समय था, मरने वालों ने जिसका आवाहन् किया था! सरदार भगतसिंह ने इस प्रकार अपनी अन्तिम अभिलाषा की भी पूर्ति करा के ही छोड़ी! उन्होंने मृत्यु के प्रश्न पर भी गवर्नमेण्ट पर विजय प्राप्त करके ही छोड़ी! आगे घटित होने

### ११४ सरदार भगतसिंह

००नामा ०



# तेरहवाँ परिच्छेद

#### फॉिसयाँ

क्रिलवार २४ मार्च का दिन भारत के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। सबेरे से ही भारत के कोने-कोने में विचित्र उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे। विजली की तरह यह समाचार फैल गया कि भगतिसह तथा उनके दो साथियों को फाँसी दे दो गई है! सबेरे के सभी अखबारों में बड़े-बड़े हेडिक्स देकर तथा कुछ ने काले बॉर्डरों के बीच इस समाचार का समर्थन किया। पता चला, कि सरदार भगतिसंह, श्री० शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव को सोमवार २३ मार्च को ही ७ बजकर ३३ मिनट पर लाहौर के सेन्ट्रेल जेल में फाँसी पर लटका दिया गया था! उनके फाँसी पर चढ़ने के पन्द्रह मिनट पहिले से लेकर उसके बाद तक जेल से 'इन्क्रलाब जिन्दाबाद' के नारे सुनाई दे रहे थे!

मृत्यु के समय भी भगतिसिंह ने स्त्रपनी उसी वीरता तथा स्त्रात्म-संयम का परिचय दिया, जिसके लिए वे बचपन से ही प्रसिद्ध थे। फाँसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भी वे उसी प्रकार प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके दोनों साथी भी उसी प्रकार डट कर खड़े थे। फाँसी पर चढ़ाये जाने का दृश्य देखने के लिए एक प्रीवीकाउन्सिल ने भी जब विशेष अदालत के कैसले को बहाल रक्खा तब इस दण्ड में परिवर्तन कराने के लिए देशव्यापी सुसङ्गठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। कदाचित् लोगों को यह पता नहीं है, कि महात्मा गाँधी ने भी इन अभागे अपराधियों को फाँसी से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था। देश के नवयुवक तथा नवयुवितयों ने न्याय के इस स्वाङ्ग के सामने सिर न सुकाने का निश्चय किया। वह सरकार को बता देना चाहते थे कि भारतवासी इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण अत्याचारों को होते देख कभी चुप नहीं बैठ सकते। अपनी इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किए।

भारत में श्रद्धारे पाज्य के इतिहास में यह पहिला ही श्रवसर था, जब किसी दण्डाज्ञा में परिवर्तन कराने के लिए इतना जबरद्क्त तथा देशव्यापी श्रान्दोलन हुआ हो। इङ्गल्लेण्ड पर भी इस श्रान्दोलन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। कहा जाता है कि इस जबरद्क्त जनमत को देख कर वॉयसरॉय-तक दहल छठे थे। यही भगतसिंह चाहते भी थे।

#### 

इसी बीच भारत सरकार तथा कॉङ्गरेस में सुलह हो गई! कान्तिकारी दल के विचार से तो यह सर्कार की पराजय ही थी। कॉङ्गरेस ने अपना जन-आन्दोलन स्थिगत कर दिया और सरकार ने चैन की साँस ली और अवसर अच्छा देख चुपके से भगतिसंह आदि को फाँसी पर लटका दिया गया! भगत-सिंह भी यही चाहते थे कि उन्हें उस समय फाँसी दी जाय, जब देश में शान्ति हो, जिससे जनता का ध्यान पूरी तौर से उन पर लग सके। मानो सरकार को नीचा दिखाने में भाग्य यहाँ भी उनका साथ दे रहा था।

जैसा कि उपर कहा जा चुका है, इन फाँसियों तथा उसके बाद की घटनाओं से सरदार भगतिसह तथा उनके साथियों की चिर-सिक्चित आशा की पूर्ति हुई। सरदार भगतिसह ने जीवित रहने की अपेक्षा फाँसी पर चढ़ कर ही अपने दल, अपने देश और समाज का अधिक कल्याण किया? इसे पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपने सुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है—"पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान बना रहेगा और जब इक्कलैण्ड हमसे बातें करेगा और सम-भौते के लिए कहेगा तो हमारे बीच में भगतिसह की लाश पड़ी होगी, जिससे कहीं हम उसे भूल न जाएँ, कहीं हम उसे भूल न जाएँ, कहीं हम उसे भूल न जाएँ।"

"...But there will also be pride in him who is no more. And when England speaks to us and talks of

settlement, there will be the corpse of Bhagat Singh between us lest we forget, lest we forget!"

भगतसिंह ने अपने छोटे भाई कुलतारसिंह की, जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, अपने अन्तिम पत्र में लिखा था—''भोर के समुज्जवल प्रकाश के सामने, भाग्य के लेखे को कौन टाल सकता है ? यदि सारा संसार भी हमारे विरुद्ध छठ खड़ा हो तो हमें उसको क्या परवाह ? प्रिय बन्धुओं ! मेरे जीवन का अवसान समीप है । प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश के समान टिमटिमाता हुआ मेरा जीवन-प्रदीप भोर के प्रकाश में विलीन हो जाएगा । हमारा आदर्श, हमारे विचार, बिजली की कौंघ के समान सारे संसार में जागृति पैदा कर देंगे फिर यदि यह मुट्ठी भर राख विनष्ट भी हो जाए तो संसार का इससे क्या बनता-बिगड़ता है !

"In the light of dawn, who can withstand destiny? What harm even if the whole world stands against us? ... Dear friends, the days of my life have come to an end. Like a flame of candle in the morning, I disappear before the light of the dawn. Our faith and our ideas will stir the whole world like a spark of lightning. What harm, if this handful of dust is destroyed!"



# चौदहवाँ परिच्छेद

### कुछ संस्मरण

रदार भगतसिंह ५ फीट १० इक्क लम्बे, सुन्दर गठन वाले खूबसूरत नौजवान थे। उनकी आवाज बड़ी सुरीली थी, साथ ही वे अपने हृदय के समस्त भावों को गाने में उड़ेल देते थे। एक दिन असेम्बली बम-काएड के मुक़-दमे के फैसले के ठीक बाद ही, उनके वकील श्री.

श्रासफ्रश्रली श्रपनी स्त्री के साथ उनसे मिलने गए। उस समय भगतिसंह बेड़ियों से जकड़े हुए जेल की काल-कोठरी में बन्द थे। उनकी कोठरी के पास पहुँचने पर श्री श्रासफ श्रली तथा उनकी स्त्री को किसी के गाने का मधुर तथा कोमल स्वर सुनाई पड़ा। वे धीरे-धीरे श्रागे बढ़े श्रीर वहाँ उन्होंने जो हश्य देखा वह किसी भी पाषाण-हृदय को पानी-पानी कर सकता था! क्रान्तिकारी भगतिसंह उस समय भोले बालक के समान गा रहे थे; साथ ही श्रपनी बेड़ियों की भट्टार से ताल भी देते जा रहे थे।

उनका भावुक हृदय सब के लिए समवेदना तथा प्रेम से परिपूर्ण था। यही नहीं, उपन्यास के काल्पनिक पात्रों तक में बे आसाधारण उत्सुकता तथा सहानुभूति प्रदर्शित करते थे। तथा **उनके सुख-दुःख को अपना सम**भ कर उससे प्रभावित होते थे। स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने लियोनॉयड एएडी़व (Leonoid Andrieve) का 'सेवन दैट वर हैंग्ड् (Seven that were Hanged) नामक सुन्दर उपन्यास हम लोगों के सामने जोर-जोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। उस पुस्तक में एक पात्र ऐसा भी था, जो फाँसी के नाम से ही काँप उठता था। वह हर एक बात पर कहता था, 'मैं फाँसी पर नहीं लट-काया जा सकता'। यह बात उसके दिल पर ऐसी जम गई थी, कि जब वह कमजोर दिल का आदमी फाँसी की टिकटिकी पर ले जाया जाने लगा तब भी वह 'मैं फाँसी पर नहीं लटकाया जा सकता' ही चिल्लाता रहा। जब सरदार भगतसिंह इस पुस्तक के श्रन्तिम दृश्य तक पहुँचे, जिसमें इस घटना का चित्रण किया गया था, तो वे मुस्कुरा उठे तथा उनकी आँखों से श्राँसुश्रों की धारा बह चली। मृत्यु के विचार पर विजय पाने वाले इस व्यक्ति को, मृत्यू-भय के आगे सिर भुकाने वाले व्यक्ति के लिए, इस प्रकार, करुणा से, आँसू बहाते देख हम दर्शकों का दिल भी हिल उठा था!

इतनी श्रवस्था में भगतिसंह ने बहुत-सी किताबें पढ़ डाली थीं। 'लाहौर कॉन्सिपरेसी केस' में पकड़े जाने वाले सब के सब नवयुवक मननशील व्यक्ति थे, परन्तु भगतिसंह श्रपनी बुद्धि-मत्ता तथा ज्ञान के कारण इन सब से ही बढ़े-चढ़े थे। साम्यवाद • लिखा कि प्राप्त किया कि सामने उहर सकते थे। बॉलरोविक राज्य में किए गए आर्थिक प्रयोगों में भी उनकी विशेष रुची थी।

वैसे तो वे सभी प्रकार के उपन्यास बड़े चाव से पढ़ते थे, परन्तु राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले उपन्यास ही उन्हें विशेष रूप से प्रिय थे। हाँ, वे उच्च-श्रेणी के लोगों के जीवन को चित्रित करने वाले तथा केवल प्रेम आदि मनोविकारों में छेकर चलने वाले उपन्यास अधिक पसन्द नहीं करते थे।

जेल में उन्होंने श्रङ्गरेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यासों को पढ़ना प्रारम्भ किया जो उन्हें .खूब पसन्द भी श्राए। उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें थीं: उपटन सिङ्कलेयर (Upton Sinclair) द्वारा लिखित, 'बोस्टन' (Boston) 'जङ्गल' (Jungle) 'श्रॉयल (Oil) तथा 'काई कॉर जस्टिस' (Cry for Justice); हॉल केन (Hall Caine) की इटर्नल सिटी (Eternal City), जिसमें रामिली के कई कथन उन्होंने कर्यस्थ कर लिए थे; रीड (Reed) की 'टेन डेज दैट शुक दी क्लंड (Ten days that shook the World); रॉस्किन

(Rosphin) की 'वहाँट नैवर हैपेएड' (What Never Happen ed) मेक्जिम गोर्की (Maxim Gorky) की मदर (Mother) स्टैपनियेक (Stepniak) की 'कैरिअर आँफ ए निहिलिस्ट' (Career of a Nihilist); इसी लेखक की 'बर्थ आॅफ ए रशियन डिमॉक्रेसी (Birth of a Russian Democracy) को वे रूसी कान्तिकारी त्र्यान्दोलन के इतिहास की सबसे अन्छी पुस्तक बताते थे; श्रॉस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) की 'वीरा श्रॉर दी निहिलिस्ट (Vera or the Nihilist) श्रादि। जब से भगतसिंह ने कम्युनिस्ट साहित्य पढ़ना आरम्भ किया, तब से वे अपने को कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लगे। क्रॉप्टिकिन (Kroptkin) के मेमॉयर्स (Memoirs) का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा, परन्तु माईकेल बेकुनिन (Michail Bakunin) ने तो उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। चूँ कि भगवान की किसी भी रूप की कल्पना कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ती है श्रतः भगतसिंह ने भी भगवान् के अस्तित्व के विचार को अपने हृदय से निकाल देने का प्रयत्न किया। वे हमेशा श्रपने को नास्तिक ही कहते थे, परन्तु क्या वे वास्तव में ऐसे ही थे, यह श्रब निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कदाचित, वे भगवान की कल्पना को अपने हृद्य से निकाल देने में सफल हुए थे। उनके इन नास्तिक विचारों की परीचा तो सन् १९२६ में दशहरा बम काएड के सिलसिले में

#### कुछ संस्मरण

• पकड़े जाने पर हुई। उन्हें हर समय काल कोठरी में रक्खा जाता था, तथा उनके ऊपर अन्य अमानुषिक अत्याचार भी किए जाते थे अतः इस समय उनके नास्तिक विचारों में और भी दढ़ता आ गई हो, तो क्या आश्चर्य है ? इसके तीन साल के बाद के उनके अध्ययन ने भगवान् के अनास्तित्व की उनकी धारणा को और भी पुष्ट कर दिया था।

स्वाभावतः भगतसिंह का भुकाव त्रातङ्कवाद की श्रोर न था। 'काकोरी कॉन्सपिरेसी केस' के देशभक्त वीरों के इस प्रकार श्रकारण फाँसी पर लटका दिए जाने की प्रतिक्रिया-स्वरूप ही वे कुछ दिनों के लिए आतङ्कवादी बन गए थे। **उनका विचार था. कि जब तक किसी देश की जनता स्वयं** अपनी माँगों के लिए लड़ने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी ठोस लाभ की आशा नहीं की जा सकती। उनका कहना था, कि कॉङ्गरेस जमींदारों, पूँजीपतियों तथा श्रमीर वकीलों की ही संस्था है, अतः उससे यह आशा करना, कि वह आम जनता को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकेगी, एक दुराशा-मात्र ही होगी। वे कहा करते थे, "गाँधी जी एक उदार-हृदय परोपकारी जीव हैं, परन्त केवल परोपकार से ही जनता का कल्याण नहीं हो सकता; यहाँ तो ऐसी सञ्जालक शक्ति की आवश्यकता है जो सारे समाज में क्रान्ति तथा नवजीवन की **ब्वाला फूँक दे।" उनके अनुसार निरवार्थ भाव से काम करने**  ्राण्याक्षाक्ष्ण वार्ष नवयुवकों का दल ही सामानिक क्रान्ति का सङ्गठन तथा सद्घालन कर सकता है।

भगतिसह के विचार से नवयुवक समाज श्रपनी स्वाभाविक जड़ता को दूर फेंक देश-सेवा के इस पिवत्र अनुष्ठान में, तब तक श्रागे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसे फाँसी की टिकटी पर से खड़े हो कर ललकारा न जाय। उन्होंने यह काम स्वयं अपने हाथ में लिया। श्रमेम्बली बम-काएड के मुक़द्में के सिल-सिले में दिए गए श्रपने बयान द्वारा उन्होंने जनता में इसी प्रकार की जागृति फैलाने का प्रयास किया था और उसका प्रमाव भी जनता पर समुचित पड़ा। इस श्रपील ने हजारों नवयुवकों के ही नहीं, नवयुवितयों के हृद्य में भी घर कर लिया।

जेल की काल-कोठरी में बन्द भगतिसंह अपना समय पढ़ने-लिखने में व्यतीत करते थे

पकड़े जाने पर भगतिसंह काल-कोठरी में बन्द कर दिए गए श्रतः उन्होंने पढ़ने तथा स्वतन्त्र रुप से लिखने को ही समय काटने का साधन बनाया। वहीं उन्होंने मातृभूमि पर प्राण-विसर्जन करने वाले वीर नवयुवकों की एक सूची बनाई, जिसमें उनके जीवन के आर्दश सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुए, उनका संचिप्त जीवन-चरित्र भी लिखा उसमें उन्होंने इन देशमक्त वीरों के आर्दश वाक्यों को अपनी स्मरणशक्ति के बल पर च्यों का त्यों उद्धृत कर दिया था। इस बात से भगतिसंह • गहन श्रध्ययन का पता चलता है; साथ ही साथ यह इस बात का भी परिचायक है, कि वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ा करते थे, वरन उनके सुन्दर तथा स्फूर्तिदायक श्रंशों को याद भी कर लेते थे। उन्हें रेवोल्यूशनरी (Revolutionary) नाम की श्रपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड का प्रथम श्रङ्क ज्ञानी याद था, जिसमें महीन टाइप के चार बड़े-बड़े पन्ने थे श्रोर जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' ने प्रकशित किया था। उपरोक्त पुस्तक फरवरी सन् १९२४ में सारे भारत तथा बर्मो में बाँटी 'गई थी।

यही नहीं, उन्होंने जेल ही में, बड़े परिश्रम से भारतीयक्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तृत इतिहास भी लिख डाला था।
आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जेल में हो बैठे-बैठे इतना
निषिद्ध, पर दुर्लभ साहित्य कैसे प्राप्त कर लिया ? यह पुस्तक
बहुत बड़ी है, श्रीर इसके प्रकाशित होने पर ही यह पता चल
सकता है, कि भगतिसंह का ज्ञान इस दिशा में भी कितना
बढ़ा-चढ़ा था। इसके लिए उन्हें बङ्गला भी सीखनी पड़ी थी।
अतः इस पुस्तक में उन्होंने बङ्गला में प्रकाशित कान्तिकारी
साहित्य का भी पूरा-पूरा उपयोग किया था।

जेल की काल-कोठरी से ही भगतसिंह सन् १९२९ के यूथ-लीग (Youth league) के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में अपना सन्देश भेजने में समर्थ हुए थे। यही नहीं समय-समक पर निकलने वाले 'क्रान्तकारो पर्चों' के लिए वे मसाला भी जमा कर देते थे. जिसमें 'फिलॉसफी श्रॉफ दी बॉम्ब'( Philosophy of the Bomb) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फाँसी से कुछ ही समय पहिले उन्होंने 'नौजवान राजनैतिक कार्यकर्तात्रों' के नाम एक सन्देश भेजा था, जो देश के नाम उनकी ऋाखिरी वसीयत कही जा सकतो है। एक सच्चे साम्यावादी होने के कारण भगतिसंह का दिव्दकोण हर एक मामले में अन्तर्राष्ट्रीय था । सभी कान्तिकारियों की तरह वे भी प्रान्तीयता की सङ्कोर्ण-भावना से ऊपर उठ चुके थे, पर भगतसिंह उनसे एक क़र्म आगे ही थे। वे मनुष्यता के आगे राष्ट्रीयता को भी बहुत पीछे छोड़ चुके थे, भौगोलिक तथा भाषा सम्बन्धी सङ्कीर्णता की बूतक उनमें न थी। प्रायः सभी भारतीय क्रान्तिकारीयों में राष्ट्रीयता तथा देश-भक्ति की भावना में ही अधिक आकर्षण रहता है अतः भगतसिंह का राष्ट्रीयता के सङ्कीर्ण-बन्धन को इस प्रकार तोड़ कर, अन्त-र्याष्ट्रीयता को अपनाना कुछ कम प्रशंस्तीय कार्य नहीं था।

पकड़े जाने के समय से लेकर २३ मार्च तक, जब कि वे अपनी अन्तिम अगस्त्य यात्रा के लिए निकल पड़े, तब तक किसी अकार की उदासीनता, उनके उत्साह को शिथिल न कर सकी। उनके सम्बन्धियों तथा अनेकों सरकारी सुलाजिमों ने उनको सरकार से क्षमा-प्रार्थना करने की सलाह दी, परन्तु ब्रिक्शेंने वीर-योद्धा के समान ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रान्तीय सरकार के नाम एक शानदार चिट्ठी भी लिखी, जिसमें अपने को देश के पुनरुत्थान के लिए लड़ता हुआ एक क़ान्तिकारी सैनिक बताते हुए कहा— "यदि सरकार समभती है कि उसके तथा भारतवासियों के बीच सिन्ध हो गई है तो उसका पहिला कर्त्त व्य देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों को छोड़ देना है। परन्तु यदि वह समभे कि स्वतन्त्रता की लड़ाई अभी चल ही रही है, तो वह हमें ख़ुशी से मार सकती है"। वे ख़ुशी से अपना बलिदान करने को तैयार थे; परन्तु उनकी एक प्रार्थना थी, कि सरकार उन्हें फाँसी पर लटकाने की जगह सैनिकों द्वारा गोलियों से मारे जाने की आजा दे। क्योंकि किसी भी वीर सैनिक के लिए यही उचित मृत्यु है।

पीपुल (People) अखबार ने उनके बारे में ठीक ही कहा है—''देश की स्वतन्त्रता के लिए एक ही नहीं, बल्कि हजारों वीरों' ने अपने प्राणों की बिल दी है; हम भगत सिंह का का नाम उन्हीं शहीदों में जोड़कर अपने कर्त्त व्य की इतिश्री नहीं समक सकते। भगतिसंह ही ऐसे शहीद हैं, जिन्होंने एक ही नहीं, हजारों देशवासियों के हृदय में स्थान कर लिया है। उनकी यह कुर्बानी, जब तक देश का एक भी बचा जीवित है, तब तक नहीं भुलाई जा सकती। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस प्रकार हँसते हँसते मृत्यु को अपना सकेंगे ? दो वर्ष के लम्बे

उप्रसंको सब प्रकार की किठनाइयों का सामना करते हुए, अपने उत्साह को पहिले ही की तरह क़ायम रखने वाले, शहीदों में भी कम ही मिलेंगे। केवल यौवन की चिएक उत्तेजना के वशीभूत होकर इस आदर्श को अपनाने वाले व्यक्ति, इतने लम्बे समय तक इस प्रकार की अपनाने वाले व्यक्ति, इतने लम्बे समय तक इस प्रकार की अपनाने वाले व्यक्ति, इतने लम्बे समय तक इस प्रकार की अपन-परीक्षा का सामना कर भी कैसे सकते थे? भगतिसंह अदालती अपीलों तथा फाँसी स्थिगित कराने के प्रयास के समय भी उसी प्रकार उदासीन रहे, जिस प्रकार मुक़दमें के समय में दिखाई देते थे। इसके लिए एक शहीद की हिम्मत तथा जीवन के प्रति किसी दार्शनिक की-सी उदासीनता की आवश्यकता थी। भगतिसंह में तो इन दोनों गुणों का अभाव न था।"

लोगों के ख्याल से, जनता पर, भगतसिंह के इस आदर्श बिलदान से अधिक, हाल में होने वाली अन्य किसी घटना का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी से उन्हें परम्परागत महापुरुषों में स्थान मिल गया है। भारतीय युवक समाज को उन पर गर्व है और यह है भी ठीक ही। उनका वह अदम्य उत्साह, वह उश्च-आदर्श तथा किसी के आगे सिर न भुकाने वाली वह निर्भीकता, सिद्यों तक कितने ही पथ-श्रष्ट लोगों को रास्ता दिखाएगा।

भगतिसंह के इस साहस तथा आत्म-बितदान ने राजनैतिक वातावरण से घुसी जड़ता को दूर निकालने में विजली का-सा

• काम किया। उन्होंने 'इन्क्रलाष जिन्दाबाद' का नारा भारत के बच्चे-बच्चे के दिल में रमा दिया। उन्होंने यह नारा बृटिश खदालतों में सब से पहिछे लगाया था, उसी का परिणाम यह है, कि आज यह नारा भारत की गली-गली में सुनने में आ रहा है। यह सब है, कि भगतिसंह हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु भारतीय जनता जब भी 'इन्क्रलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाती है तो इसमें 'भगतिसंह जिन्दाबाद' का स्वर भी तो छिपा रहता है।

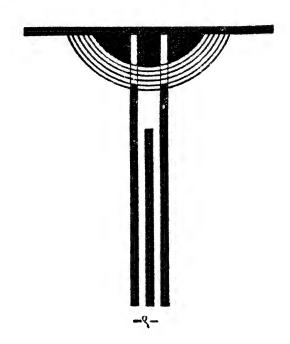

## परिशिष्ट

भ

सम्बली बम काण्ड के मुक़रमें के सिलसिले में, ८ जून, सन् १९३१ को दिल्ली के सेशन्स जज की श्रदालत में दिए गए सरदार भगतिसंह तथा बटुकेश्वर दत्त के लिखित बयान की नक़ल:

'हमारे ऊपर भीषण अपराध लगाया गया है अतः अब यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफाई में कुछ

शब्द कहें:

हमारे कथित श्रपराध के सम्बन्ध में निम्त-लिखित दो प्रश्न खठते हैं।

- (१) क्या वास्तव में श्वसेम्बली में बम फेंके गए थे, यदि हाँ, तो क्यों ?
- (२) नीचे की श्रदालत में हमारे ऊपर जो श्रारोप लगाए गए हैं, वह सही हैं या ग़लत ?

इसके पहिले प्रश्न के पहिले भाग के लिए, हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है, परन्तु साथ ही हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि कुछ तथाकथित गवाहों ने इस मामले में भूठी ही गवाही दी है। चूँकि हम अपने इस अपराध के, इस अंश को एकद्म अस्वीकार नहीं कर रहें हैं, अतएव यहाँ इन गवाहों के बयान को सच्चाई की परस्त भी हो जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ यह बता देना चाहते हैं कि सार्जेन्ट टेरी ने जो अपने • व्यान में कहा है, कि उन्होंने 'हम में से एक के पास से पिस्तौल बरामद की' वह एक सफोर भूठ-मात्र है, क्योंकि जब हमने अपने की पुलिस के हाथ में सींपा था, तो हम में से किसी के पास भी कोई पिस्तौल न थी।

दूसरे गवाहों ने भी जो अपने बयान में कहा है कि उन्होंने हमें "बम फेंकते देखा था," वे भी भूठ बोलने से बाज न आए। न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को हो सर्वोपिर मानने वाले लोगों को इन भूठी बातों से एक सबक्र लेना चाहिए। इसके साथ ही हम पिक्तक प्रॉजिन्यूटर (Public Prosecutor) तथा कानून के मामले में नीचे की अदालत के रुख की प्रशंसा भी किए बिना नहीं रह सकते।

उपर दिए गए पहिले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें जरा विस्तार की आवश्यकता है। उस बम-काएड-जैसी ऐतिहासिक घटना को हमने किस अभिप्राय से अथवा किस परि-स्थिति के बीच किया, इससे जनता को परिचित कराने के लिए हमें सम्पूर्ण घटना का वर्णन करना जरूरी है।

जेल में हमारे पास कुछ पुलिस के अफसर आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि लॉर्ड इविंन ने इस घटना के बाद ही असेम्बली की दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है, कि 'यह विद्रोह किसी व्यक्ति-विशेष के खिलाफ नहीं वरन सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था के विरुद्ध था'। यह सुन हमें वोस्तव में प्रसन्नता हुई, कि

ाक्ष्याक्ष ०० व्याक्ष ०० व्याक्य व्याक्ष ०० व्याक्ष ० व्याक्य

जनता के प्रतिनिधियों ने एक बार ही नहीं, हजारों बार अपनी राष्ट्रीय माँगों को सरकार के सामने पेश किया, परन्तु उसने उन माँगों की सर्वथा अवहे जना करते हुए उन्हें रही की टोकरी में डाल दिया। असेम्बली में बड़ी गम्भीरता से इन माँगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पास भी किए गए परन्तु तथा-कथित भारतीय पालांमेएट ने तिरस्कार-पूर्वक उन्हें पैरों तले रौंद डाला। सरकार को, जनता के अधिकारों को कुवलने वाजे तथा निरङ्कुशतापूर्ण उपायों को काम में लाने से रोकने के लिए अनेकों प्रस्ताव पास किए गए, परन्तु उन्हें सदा अवज्ञा की दृष्टि से ही देखा गया। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों ने गव-न्मेंएट के जिन क़ानूनों तथा प्रस्तावों को अवाब्वित तथा अवैधा-निक बता कर रह कर दिया था; वही केवल क़जम हिला कर ही गवन्मेंएट ने पास कर लिए!

संत्रेप में, इस निकृष्ट सरकार को जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। अपने स्वार्थ-साधन के लिए इसने अपर से तो बहुत शान-शौकत तथा टीम-टाम बना रक्ली है, परन्तु भीतर से यह स्वोस्त्रको ही है। उसकी सारी शान-शौकत तेंतीस करोड़ भूले-नक्के आरतवासियों की खून-पसीने की कमाई के बल पर ही कायम है। 20-नामा ००-नामा ००-ना

सरकार इतने पर भी चुप न रही। अन्त में, उसने समस्त देश द्वारा निर्वाचित जनित्य सदस्यों का अपमान भी कर डाला, जो हमारी समभ में सर्वथा अमानुषिक तथा बर्वरतापूर्णथा। इस बिल द्वारा खून-पानी एक करके भी भूखों मरने वाली जनता के प्रथमिक अधिकारों तथा उनकी आर्थिक मुक्ति के एक-मात्र साधन पर भी कुठाराघात करने का प्रयन्न किया गया।

सारा पराक्रम जनशक्ति को कुचलने-मात्र में ही सीमित है।

हमारी तरह, कोई भी ग़ैरतदार व्यक्ति, बलिदान की भेड़ों की भाँति पूँजीपतियों — श्रीर सब से प्रधान पूँजीपति स्वयः

हमारी ही तरह, दूसरों की भी परोक्त धारणा है, कि हमारे विशाल देश में पाई जाने वाली गम्भीर एवं प्रशान्त महासागर की भाँति वर्तमान शान्ति किसी समय भी उठ खड़ा। होने वाले एक भीषण एवं भयक्कर तूकान की द्योतक है। हमने अपने इस कार्य द्वारा वही 'खतरे की घएटी' बजाई है, जिससे इन आने वाली सुसीबतों की ओर से बेखबर लोग भी अब चेत जायँ। इसके द्वारा हम लोगों को बता देना चाहते थे, कि 'कल्पित अहिंसा' (जून, सन् १९२९) का युग अब लद चुका है। उसकी उथ्यंता में आज की उठती हुई नई पीढ़ों को किसी

पूर्व के प्रकरण में हमने 'कल्पित श्रहिंसा शब्द का प्रयोग कि तिलए किया है, उसकी भी यहाँ व्याख्या कर देना आवश्यक है। किसी शत्रुता अथवा अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया गया पाशविक बल-प्रयोग हिंसा है, जिसका नैतिक दृष्टि से कुछ भी मूल्य नहीं है, प्रन्तु जब उसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है, तो नैतिक दृष्टि से भी उसके श्रीवित्य का निराकरण नहीं किया जा सकता; परन्तु सब प्रकार का बल प्रयोग, चाहे वह जिस उद्देश्य से किया गया हो, के नाश का प्रयत्न केवल कल्पित श्रीर श्रव्यवहारिक है, जो किसी भी नैतिक माप-द्र्यं से खरा नहीं उत्तर सकता । इधर इस नए श्रान्दोलन ने, जो देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, गुरू गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमाल-पाज्ञा, रिजा खाँ, वाशिङ्गटन, गैरीबाल्डी, लाफायेट ( Lafayette ) अौर लेनिन के अमर सन्देशों से ही जीवन पाया है श्रीर उन्हों के पद-चिन्हों पर चल रहा है। विदेशी सरकार तथा स्वयं हमारे जनिपय नेता हमारे इस उद्देश्य की छोर से चदासीन हैं और जान-बूम कर अपने कान बन्द करने का

#### परिशिष्ट

• अवाकः २० व्याकः २० व्या

### हमारा अभिप्राय

श्रभी तक हमने इस घटना की तह में, हमारा मूल, उद्देश्य क्या था, केवल यह बंताया है श्रव यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है, कि इसके श्रतिरिक्त हमारे क्या उद्देश्य थे।

इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेम्बली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे हृद्य में कोई वैयक्तिक स्वार्थ अथवा विद्वेश की भावना नहीं थी। इसके विपरीत हमें यह बताते गर्व है कि हम प्राणी-मात्र को हमेशा इतने आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, कि जिसकी शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाने के स्थान पर हम मानव-जाति की सेवा में हँ सते-हँसते प्राण विसर्जन कर सकते हैं। साम्राज्यशाही की सेना के 'किराये के टट्टू' सैनिकों के विपरीत, जिनका नर-हत्या ही व्यवसाय है, हम प्राणी-मात्र के जीवन की रचा का ही अयत्न करते आए हैं। तब भी हम यह बात स्वीकार करते हैं, कि हमने जानकर असेम्बली भवन में बम पैके।

हमारा अभिप्राय बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है :

और किसी काम के उद्देश्य का अनुमान बाद की घटनाओं से ही लगाना चाहिए, अटकत अथवा संयोग की बातों से नहीं। गवर्नमेण्ट के निपुण-परीचक की गवाही के विरुद्ध हमें यह कहना है, कि असेम्बली भवन में फेंके गए बमों से विशेष हानि नहीं हुई। उससे वहाँ की एक खाली बेक्च को नुकसान पहुँचा, तथा करीब आधे दर्जन लोगों को मामूली सी चोटें आई। गवर्नमेएट को वैद्यानिकों ने कहा है, कि बम बड़े जोरदार थे, अतः इसे अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, कि उससे ज्यादा नुक्रसान न हुआ, पर हमारे विचार से तो उन्हें जान-बूफ कर ही वैज्ञापनक नीति से ऐसा बनाया गया था। पहिले तो दोनों बम बेंक्स तथा डेस्कों की स्नाली जगह के घेरे में फूटे थे। दूसरे उनके फटने की जगह से दो फीट पर खड़े हुए लोगों को भी, जिसमें मि० राउ, मि० शङ्कर राव व सर जॉर्ज शुस्टर के नाम उल्लेखनीय है, या तो बिल्कुल ही चोट न आई श्रथवा मामूली खिरोंचे-मात्र आईं। यदि उन बमों में जोरदार पोटेशियम क्लोरेट तथा चेतन पिकिक भरा होता, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़ कर कुछ गजों की दूरी पर खड़े हुए लोगों तक को चड़ा डाला होता। यदि उनमें कोई और भी अधिक सङ्घातक बारद भरा जाता तो निश्चय ही वह लेजिस्लेटिव-असेम्बली के अधिकांश सदस्यों को उड़ा देने में समर्थ होता। यही नहीं, यदि हम चाहते, तो उस अभागे सर जॉन साइमन को भी उड़ा सकते थे, जिसके कमीशन ने

०० नामा ○० नामा ○० नामा ○० नामा ०० नामा ०० नामा ०० नामा ०० नियारशील व्यक्ति के दिल में, उसकी भोर से घोर नफरत पैदा कर दी थी और जो उस समय असेम्बली के अध्यक्त के निकट ही बैठा था, पर हमारा तो यह उद्देश्य कदापि न था, अतः उन बमों ने वही काम कर दिखाया, जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था। यदि उससे कोई अनहोनी घटना हुई तो वह यही, कि वे ठीक निशाने पर अर्थात निरापद स्थान पर गिरे।

इसके बाद हमने इस कार्य का दण्ड भोगने के लिए अपने को जान कर पकड़ा दिया। हम शोषक साम्राज्यशाही को यह बतला देना चाहते थे कि वह मुट्टी भर आदिमियों को मार कर किसी आदर्श को जड़-मूल से उखाड़ कर नहीं फेक सकती। सेना की दो तुच्छ दुकड़ियों के नाश से ही, किसी राष्ट्र को नहीं दबाया जा सकता। इतिहास से भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि छेटर्स दे कैचेद (Letters de Catched) तथा वैसतीलिस (Bastilles) फ्रान्स के क्रान्तिकारी आन्दोलन को इचलने में समर्थ नहीं हुए थे; फाँसी के तख्ते अथवा साइबे-रिया की खानें. रुसी क्रान्तिकारी आन्दोलन की आग न बुका सकी थीं। क्या ऋॉर्डिनेन्स तथा जन रत्ता के बिल भारत के स्वातन्त्रय-संप्राम की लपटों को ठएडा कर सकते हैं ? सरकार पद्यंत्र केसों का पता लगाकर तथा उन मुक़द्मों के श्रमियुक्तों को सजा देकर, अथवा उस महान आदर्श को अपने हृदय में स्थान देने वाले समस्त नवयुवकों को जेल में ठूस कर, क्रान्ति की

्राह में रोड़े नहीं श्रटका सकती; पर समय पर चेतावनी देने से, यदि उसे हँसी में न उड़ा दिया जाय, तो लोगों की जान व माल श्रथवा श्रन्य क्छेशों से रचा हो सकती हैं।

### क्रान्ति क्या है ?

भगतिसंह से नीचे की अदालत में पूछा गया कि कान्ति से उनका क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, कि कान्ति का मतलब केवल खूनी लड़ाइयों अथवा वैयक्तिक-वैर निकालना नहीं है। और न बम अथवा पिस्तील का प्रयोग करना ही उसका एक-मात्र उद्देश्य है। क्रान्ति से इमारा अभिप्राय केवल उस अन्याय को समूल नष्ट कर देना है, जिसकी भित्ती पर वर्तमान शासन-प्रणाली का निर्माण हुआ है।

समाज का प्रमुख श्रङ्ग होते हुए भी किसान श्रथवा मजदूरों को उनके प्राथमिक श्रधिकार से भी विश्वित रक्खा जा रहा है श्रोर उनकी गहरी कमाई का सारा धन पूँजीपित चख रहे हैं। दूसरों के श्रान्दाता किसान, श्राज श्रपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मुहताज हैं। संसार भर की मण्डियों के लिए सूत कातने वाला जुलाहा श्राज श्रपने तथा श्रपने बच्चों के शारीर ढँकने के लिए भी कपड़ा नहीं पा रहा है! राजगीर, बोहार तथा बढ़ई सुन्दर महलों का निर्माण भन्ने ही करें पर उन्हें सूश्रर सरीखे गन्दे बाड़े में ही जीवन की श्रन्तिम घड़ियाँ

वक न्यतीत करनी पड़ती हैं। इसके विपरीत पूँजीपति े समाज की जोंक के समान श्रन्य स्वार्थी मनुष्य श्राज जरुरत से ज्यादा सुखी हैं श्रीर जरा-जरा सी बात के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर सकते हैं। इस प्रकार की दशा ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती; यह स्पष्ट है, कि त्राधुनिक धनिक समाज भयानक ज्वालामुखी से खेत रहा है। ऋपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों के भोले बच्चों को तथा पीड़ित जनता के करोड़ों बचों को, पता नहीं कि जमाना किधर जारहा है! सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय पर न सँभाला गया, तो जल्दी ही ढह जायगा। देश को क्रान्तिकारी परिवर्तन की त्रावश्यकता है, जो लोग इस बात को महसूस करते हैं, उनका कर्तव्य है, कि 'साम्यवादी सिद्धान्तों' पर समाज का पुनर्निमीण करें। जब तक यह नहीं किया जाता तथा जब तक एक आदमी दूसरे आदमी को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूटना (जो 'साम्राज्यशाही' के नाम से विख्यात है !। ) बन्द नहीं करता, तब तक आज मानवता जिस क्लेश तथा प्राण-सङ्कट से गुजर रही है, उससे मुक्ति श्रसम्भव है; तब तक यह कहना; कि लड़ाई बन्द हो गई तथा विश्व-शान्ति के युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, केवल ढोंग के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कान्ति से हमारा श्रभित्राय उस सामाजिक सङ्गठन की स्थापना से है, जिसको उपरोक्त बाधात्रों से किसी भी प्रकार का भय न हो और जिसमें जनता का ही आधिपत्य स्वी-कार किया जाय। इस प्रकार की शान्ति के फल-स्वरूप होने वाला •०••••••०० जाक्का ०० जाकि ००

### सामयिक चेतावनी !

यही हमारा आदर्श है और इसी आदर्श के प्रोत्साहन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सब को इस वस्तुस्थिति की चेतावनी ठीक समय पर दे दी है, ताकि सब कान खोल कर सुन लें, परन्तु इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया और वर्त्तमान शासन व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े श्राटकाने से बाज न आई तो क्रान्ति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए यह निश्चित है, कि सभी प्रकार की बाधाओं की कुवलता हुआ, एक भयङ्कर युद्ध उठ खड़ा होगा। इसका नेतृत्व जनता के ही हाथ में रहेगा। कान्ति मानव-जाति का वह अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं द्रकरा सकता; स्वतन्त्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। मजदूर ही समाज का वास्तविक पोषक है, तथा जनता का राज्य ही इन लोगों का अन्तिम लत्त्य है। इस आदर्श के लिए. इस विश्वास के लिए, हमें जो भी दएड दिया जाय, उसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। क्रान्ति की इस पूजा-वेदी पर हम अपना यौवन, नैवैद्य के रूप में लाए हैं क्योंकि इस महान कार्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हमें क्रान्ति के आगमन की उत्सकता से प्रतीचा करने में ही सन्तोष है। "इन्क्रलाब जिन्दाबाद।"



# सरदार भगत सिंह

\_ 41 -

कुछ प्रमुख सहयोगियों

संचिप्त परिचय





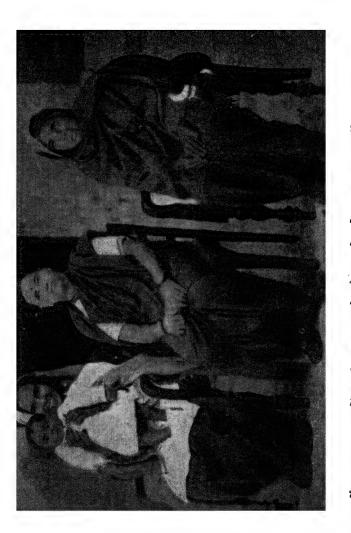

१-- स्वर्गीय सरदार भगतिसह का बहन अपने छाट बच्चे के साथ र-स्वर्गीय राजगुरु की बहन तथा ह-उनकी माला

### स्वर्गीय श्री० सुखदेव

रदार भगतसिंह के साथ फाँसी पर लटकाए जाने वाले, उनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव खास लायलपुर (पञ्जाब) के रहने वाले थे। आपका जन्म मि० फाल्गुण सुदी ७, सं० १८६२ को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था। आपके जन्म से तीन महीने पहले ही आपके पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए आपकी परवरिश और शिज्ञा-दीज्ञा का प्रबन्ध आपके चाचा खाला अविन्तराम ने किया था।

पाँच वर्ष की उम्र में बालक सुखरेन को पढ़ने के लिए स्थानीय 'धनपतमल आर्थ-हाई-स्कूल' में भरती किया गया। यहाँ आपने केवल सातनों श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद फिर लायलपुर सनातनधर्म हाई-स्कूल में भेजे गए और सन् १९२२ में इसी स्कूल से द्वितीय श्रेणी में इण्ट्रेन्स की परीचा पास की थी। श्री० सुखरेन बड़े मेघानो और तीन्न-बुद्धिशाली थे। किसी परीक्षा में कभी अनुत्तीणंन हुए, वरन् प्रति वर्ष अच्छे नम्बरों के साथ पास होते गए। आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त और कोमल था, इसलिए आपके सहपाठी और शिचक सदैन आपका आदर और प्यार करते थे। कहते हैं, आपके स्वभाव पर आपकी माता के धार्मिक संस्कारों का विशेष प्रभाव पड़ा था। आपके स्वभाव में बदारता की माता यथेष्ट थी। आप अपने सिद्धान्तों में बड़े

सन् १९१९ में पञ्जाब के कई शहरों में 'मार्शल लॉ' जारी था। उस समय श्री॰ सुखरेब की उम्र कुत १२ साल की थी और धाप सातवीं कत्ता में पढ़ते थे। धापके चचा श्री॰ अविन्तराम 'मार्शल-लॉ' के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। बालक सुख-देब के मन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला अविन्तराम का कहना है, कि उन दिनों सुखरेब कभी-कभी जेल में मुक्त से मिलने आया करता था और अक्सर पूछा करता था कि क्या आपको यहाँ बहुत वक्तीक दी जाती है? मैं तो किसी को भी सलाम न करुँगा।

चसी जमाने में एक दिन शहर मर की सभी पाठशाला और विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकन्न करके 'यूनियन-जैक' (ब्रिटिश मण्डा) का अभिवादन कराया गया था, परन्तु श्री॰ सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे और श्री अविन्तराम के जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि मैं म्हण्डे का अभिवादन करने नहीं गया।

सन् १९२१ में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया । सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर रिष्टि गोचर होने लगी। श्री सुबदेव के जीवन में भी एक विचित्र परिवर्तन श्रारम्भ हुत्रा । स्वतन्त्र प्रकृति श्रीर उप विचार के होते पर भी श्री० सुखदेव को कपड़े-लत्ते का बड़ा शौक था। वे अच्छे और क़ीमती कपड़े बहुत पसन्द करते थे। हैट-कोट श्रीर टाई-कॉलर का भी शीक़ था; परन्तु इस श्रान्दोलन के श्रारम्भ होते हो उन्होंने विलायती श्रीर विलायती दङ्ग के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया। पहनने के लिए कुछ खहर के कपड़े बनवाये और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने हाथ से साक कर लिया करते। इसके साब ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने और उसके प्रवार का भी शौक़ हुआ। वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महसा और उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे। उनका विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति केवल हिन्दी आषा ही कर सकती है।

इम ऊपर लिख आए हैं कि असहयोग आन्दोलन ने की।

सुखदेव की कायापत्तट कर दी थी। सादगी उनके जीवन का क्येय बन गया था और शायद राष्ट्र-सेवा ही जीवन का क्येय भी बन चुकी थी। इधर माता और बहिन विवाह की विन्ता करने लगीं, परन्तु चचा इसके विरुद्ध थे। क्योंकि आर्य-संमाज के सिद्धान्त के अनुसार पश्चीस वर्ष की उन्न से पहले लड़के की शादी करना उन्हें पसन्द न था। माता जब कहतीं, कि सुख-देव, मैं तुम्हारी शादी कहँगी और तुम घोड़ी पर चढ़ेगे तो औ० सुखदेव सदैव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चढ़ने के बदले फाँसी पर चढ़ेगा।

सन् १९२२ में श्री० सुखदेव के एन्ट्रेन्स की परी ज्ञा पास कर लेने पर लाला श्रिवन्तराम जेल में थे। उन्होंने वहीं से आज्ञा दी कि उच्च-शिचा प्राप्त करने के लिए लाहीर के डी० ए० वी० कॉलेज में नाम लिखा लो; परन्तु श्री० सुखदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चचा की इच्छा श्रीर श्रादेश के बिरुद्ध 'नेशनल कॉलेज' में नाम लिखाया। यहीं उनका परिचय सरदार भगतसिंह श्रादि से हुआ। इनकी मण्डली में पाँच सदस्य थे। इन लोगों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। विद्यालय के अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिचक इन्हें 'पक्क पाण्डव' के नाम से याद किया करते थे।

श्री० सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी इच्छा थी। इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी इच्छा दिनों तक रहे और वहाँ के विभिन्न देशों की भाषाएँ • अध्यक्ष ०० व्यक्ष ० व्यक्ष

यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्री० सुखदेव और उनके कई सहपाठियों को पहाड़ी सैर का भी बड़ा शौक था। फततः सन् १९२० के मीष्मावकाश में इन लोगों ने काङ्गड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पैदल भ्रमण करने का विचार किया। इस यात्रा में श्री॰ यशपाल भी इनके साथ थे। वापस आने के समय एक दिन इस पार्टी को दिन भर में ४२ मील की यात्रा करनी पड़ी और महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील की यात्रा रात को एक बजे तक करनी पड़ी।

साइमन कमीशन के आने पर पश्च-पाएडन ने निश्वय किया कि एक समारोहपूर्वक प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए काली मृद्धियाँ तैयार की जा रही थीं। सरदार भगतिसह आदि पाँच-छः सज्जन अपने किसी मित्र के घर पर उक्त प्रदर्शन की तैयारी में लगे थे। लाला केदारनाथ जो सहगज भी थे। परन्तु उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। सरदार भगतिसह ने कहा, सुमें भी नींद आ रही है। मैं भी थोड़ा सो लूँ। परन्तु मित्रों ने इन्हें सोने न दिया। इसी समय उन्हें इस बात का ज़्याल आया कि शायद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुखदेव उस मकान में गिरफतार हो जाएँगे। इसलिए एक आदमी श्री० सुखदेव को सावधान करने के लिए सरदार भगतिसह के घर पर भेज दिया

िनाक्ष ०० नाक्ष ०० नाक्ष

पुलिस ने श्री० सुखदेव से बहुत से प्रश्न किए। परन्तु छन्होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। अन्त में पुलिस ने उन्हों गिरफ्रतार कर लिया और दिन के १२ बजे तक कोतवाली में बिठा रक्खा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ जाकर इन्हें छुड़वाया। जब पक्षाब में एक विस्तवी-पार्टी क्रायम करने की सलाह हुई, तो सरदार भगतसिंह और श्री० सुखदेव ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पक्षाब के नवयुवकों की राजनीतिक शिक्षा दी जानी वाहिए। सरदार भगतसिंह ने प्रचार का कार्य आरम्भ किया। इसके बाद यह कार्य श्री० सुखदेव को सौंपा गया और आप बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ यह कार्य करते रहे। आपका यह सिद्धान्त था कि Mine the work and thine the Praise अर्थात्—"में केवल कार्य करना चाहता हुँ, प्रशंसा नहीं चाहता!"

इसके बाद, १४ अप्रैल, सन् १९२९ को श्री० किशोरीलाल और प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद का वर्णन सरदार भगतसिंह के परिचय में आ गया है, इसलिए उनके पुनरोल्लेख की आवश्यकता नहीं।

अन्त में ७ अक्टूबर, सन् १९३० को आपको फाँसी की सका सुनाई गई और २३ मार्च, सन् १६३१ को २४ वर्ष की उम्र में आप फाँसी पर लटका दिए गए !

### स्वर्गीय श्रो॰ शिवराम राजगुरु

इन्ही बिगदे दिमागों में घनी खुशियों के छच्छे हैं! इमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं!

—राजगुरु

र-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास 'चाकन' नाम का एक छोटा सा गाँव हैं। जिस समय महाराष्ट्र-कंसरी छत्रपति श्री० शिवाजी महाराज ने अपना 'हिन्दू-राज्य' स्थापित किया था, उस समय तक 'चाकन' उस प्रान्त की राजधानी था। श्री० शिवाजी महाराज के प्रपौत्र श्री० साहू जी के राजत्व-काल में चाकन के एक पण्डित, कचेश्वर नामक ब्राह्मण ने सारे देश पर अपने पाण्डित्य का सिक्का जमाया था। एक बार राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी किसी कार्य के लिए श्री० साहू जी को चाकन आना पड़ा। वहाँ आप से उपर्युक्त पण्डित जी से भेंट हुई। आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुग्ध हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया और 'राजगुरु' की उपाधि से विभूषित किया। उसी समय से 'राजगुरु' इस वंश की पदवी हो गई। श्री० शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिश्वित वंश के एक वंशधर थे।

पिडत कवेश्वर जी के सम्बन्ध में एक और किम्बद्ग्ती मराहूर है। कहते हैं, उन दिनों अवर्ष ए होने पर लोग पिड़तों रिजा ०० जा ०० ०० जा

पण्डित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वहीं सतारा में ही बस गए छोर बड़े पूना के पास खेड़ा नामक गाँव में छाकर रहने लगे। यही खेड़ा श्री० शिवराम का जन्म-स्थान है। छाप के पिता श्री० हरि नारायण जी राजगुरु के दो खियाँ थीं। श्री० हरिनारायण जी की दूसरी की से दो लड़के हुए। जिनमें बड़े श्री० दिनकर हरिनारायण हैं छोर छोटे श्री० शिवराम राजगुरु थे।

श्री० शिवराम का जन्म सन् १९०९ में हुन्ना था । आप लड़कपन में बड़े ढीठ और जिही थे। सन् १९१४ में जब शिव-राम की उमर ६ वर्ष की थी, आप के पिता का देहान्त हो गया। श्रापके बड़े भाई श्री० दिनकर जी उन दिनों पूना में नौकरी करते थे; इसलिए पिता को मृत्यु के बाद श्राप सपिर- बार पूना में ही रहने लगे। श्री० शिवराम प्रारम्भिक शिक्ता के लिए एक मराठी पाठशाला में भेजे गए। परन्तु उनकी वहाँ तबीयत पढ़ने-लिखने में नहीं लगती थी। वे श्रपना श्रधिकांश समय श्रपने सहपाठियों के साथ खेल-कूद करने में ही बिताया करते थे। श्रभी मराठी की श्राठवों श्रेणो में ही थे कि सन् १९२४ में, जब कि श्रापकी उमर चौदह वर्ष की थी, एक दिन बड़े भाई ने डाँट- उपट की कि खेत-कूर छोड़ कर पढ़ने-लिखने में जी लगाश्रो। इससे भयभीत होकर श्रापने पाठ्य-पुस्तक के एक उपन्यास को लेकर पढ़ना श्रारम्भ कर दिया। इस पर भाई श्रीर बिगड़े श्रीर कहा कि श्रार तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर से निकत जाश्रो।

वही हुआ, श्री० शिवराम घर से निकल पड़े। उस समय जोव में केवल ९ पैसे थे। रात इन्होंने पूना-स्टेशन के मुसाकिरखाने में बिताई। सवेरे वहाँ से उठे और बिना सोचे-विचारे अपने जन्म-स्थान खेड़ा में पहुँचे। परन्तु गाँव में, इसलिए प्रवेश नहीं किया कि लोग पहचान लोंगे। सारी रात बिना खाए-पिए एक मन्दिर में पड़े रहे। दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गाँव में पहुँचे और वहाँ भी गाँव से बाहर एक कुएँ पर रात बिताई। घर से जो ९ पैसे लेकर चले थे, उनके आम खरीद कर खा लिया था। तीसरे दिन भूख के मारे अँतिइयाँ कुलकुला रही शीं। कुएँ के नीचे एक पत्ती का खाया हुआ आधा आम पड़ा

था। आपने उठाया और गुठली समेत निगल गए। इस गाँव के रकूल-मास्टर को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने इन्हें पास रख लिया। परन्तु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी ? दूसरे दिन बिना कहे-सुने चठे ऋौर एक तरक चल दिए।भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियाँ चवा लेते भौर रात को किसी चट्टान या मैदान में सो जाते। एक दिन एक गाँव के बाहर मन्दिर के पास खेत में सो रहे थे, कि कुछ आद-मियों ने दूर से देखा श्रीर प्रेत समभ कर ईंटें मारने लगे। जब उठे और पूछा कि मुभे क्यों मरते हो ? तब उन लोगों का भ्रम दूर हुआ। अन्त में इन्होंने कहा कि मुक्ते भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खर, उन लोगों ने कुछ खाने को दिया। खा-पीकर आप आगे बढ़े और कई दिनों में, इसो तरह १३० मील की यात्रा हर के नासिक पहुँचे। वहाँ एक साधु की कृपा से, एक देत्र में एक बक्त बराबर खाने का प्रबन्ध हो गया। रात को साधु स्वयं कुछ बे दिया करते। रात को सोने के लिए घाट की सीढियाँ थीं।

इस्रो तरह चार दिन बीत गए। एक दिन पुलिस का एक सिपाही आया और पकड़ कर थाने में ले गया। वहाँ पूछताछ होने पर आपने बताया कि मैं विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत पढ़ने की इच्छा से यहाँ आया हूँ।

इस तरह जब वहाँ से ख़ुटकारा मिला तो आपने नासिक भी कोड़ा और घूमते-फिरते माँसी पहुँचे। परन्तु वहाँ भी तबीयतः नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार होकर • जाक ०० जाक ००

काशी आकर आप अहल्या घाट पर रहने लगे। कई दिनों के बाद एक चेत्र में भोजन का भी प्रबन्ध हो गया। एक पिडत जी की पाठशाला में जाकर संस्कृत पढ़ने लगे और भाई को भी खबर दे दी कि मैं काशी आ गया हूँ और संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दिया है। भाई ने पाँच रुपये मासिक पढ़ाई के लिए भेजना आरम्भ कर दिया।

परन्तु क्षेत्र में भोजन करना आपको पसन्द नहीं था, इस-लिए भोजन का प्रबन्ध सहपाठियों के साथ कर लिया। परन्तु यह सिलसिला भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका; क्यों कि गुरू जी से अनबन हो जाने के कारण पाठशाला छोड़ देनी पड़ी। इसके साथ हो पढ़ने में दिल भी कम ही लगता था। पाठशाला छोड़ने पर अखबार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का भोक हुआ; परन्तु भोजन की फिर बड़ी तकलीक हुई और यहाँ तक नौबत पहुँची, कि फिर घास और पत्तियों का आश्रय लेना पड़ा।

अन्त में काशी से तबीयत उचटी तो नागपूर पहुँचे। उदेशयः आ, साठी और गदका के खेल सीखना। सन्१९२८ में फिर 

## स्वर्गीय श्री॰ चन्द्रशेखर 'श्राज़ाद'

🗲 | शी के बैजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर का जनम 🚺 हुआ था। उनके पिता का नाम था पं० बैजनाथ। थोड़ी **६म्र** से ही उन पर अपने देश को आजाद करने की धुन सवार हो गई थी। १९२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के समय वह अहिंसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अदालत में नाए गए, तो मैजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा-"तुम्हारा क्या नाम है ?" आजाद ने अपनी आजादी के आवेश में उत्तर दिया— "मेरा नाम श्राजाद है, पिता का नाम 'स्वतन्त्र' निवास स्थान ? — जेलसाना—है !'' भला खरेघाट; श्राई० सी० एस० जैसा नशंस मैजिस्टेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई ऐसी बातें कैंबे सहन कर सकता था? उसने आजाद को १५ बेंत लगाए जाने **ी आज्ञा दी। बेंत** लगाने के लिए कोमल शरीर बाँधा जाने लगाः परन्तु उन्होंने कहा— "बाँघते क्यों हो ? मारो, मैं खड़ा हैं।" इस दृश्य के देखने वाले काँप गए। क्या सचमुच बेंत लगाए बायँगे १ हाँ बात सच थी। सड़ा-सड़ बेंत पड़ने लगे और प्रत्येक बार पर आजाद के मुख से 'बन्देमातरम' 'गाँधी जी की जय' आदि के सारे निकलने लगे। परन्तु अन्त में वह को मल बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा !! उस समय यह केवल चौदह वर्ष के थे। तभी से भाप "आजाद" के नाम से विख्यात हुए।

सन् १९२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर कहा जाता है, आपने हिंसात्मक क्रान्ति की शरण ली। यहाँ राजेन्द्र-नाथ लाहिड़ी और शचीन्द्रनाथ मख्शी से उनकी मित्रता हुई। ये तीनों अन्तरङ्ग मित्र हो गए। प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साम रहता था।

सन् १९२६ वाले जगत-विख्यात काकोरी षह्यन्त्र केस
में 'आजाद' का नाम एक प्रमुख षड्न्त्रकारी के रूप में आया था,
किन्तु वह करार थे। सारा बनारस छान डाला गया, किन्तु
'आजाद' आजाद ही रहा। युत्तप्रन्तीय सरकार ने उनकी गिरक्तारी के लिए दो हजार रुपयों का इनाम भी घोषित किया।

१४वीं दिसम्बर १९२८ की सॉयडर्स हत्या-कायड हुआ। कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, कि मगदिसंह खोर राजगुरु सॉयडर्स को मारेंगे खोर खाजाद उनके पारवं-रक्षक के तौर पर पीछे रहेंगे। सॉयडर्स के मार चुकने के बाद जब वह डी० ए० वी० कॉलेज के बोर्डिझ हाउस में जा रहे थे, तब चन्नसिंह ने उनका पीछा किया। 'आजाद' ने उसे चेतावनी दी, किन्तु इस पर भी जब वह उसे पकड़ने के लिए खांगे बहुत तो आजाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद से ही

•० आप्ताः ०० अप्ताः ०० अपताः ०० अपताः

१९२६ के दिसम्बर मास में, वॉयसरॉय की ट्रेन उत्तट देने का प्रयत्न किया गया। कान्ति के इतिहास में पहले-पहल (बना तार के, बम से काम लिया गया। इस सम्बन्ध में आजाद, यशपाल और एक फरार अभियुक्त का नाम लिया जाता है।

कहा जाता है कि लाहौर के दूसरे पड्यन्त्र में आजाद ने सरदार भगतिसंह और श्री० दत्त आदि को छुड़ाने के लिए पह्-यन्त्र किया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बहावलपुर के मकान में घड़ाका हो जाने के कारण, यह पड्यन्त्र सफल न हो सका। उस घड़ाके के सिलसिले में बम की परीचा करते हुए एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की जाम भी चली गई!

दिल्ली पड्यन्त्र केस में भी, स्वर्गीय आजाद का प्रमुख हाथ था, पक्षाब गवर्नमेएट ने भी आपकी गिरफ्तारी के लिए ४,०००) दें का इनाम घोषित किया था और कहा जाता है, आपका वित्र प्रत्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपकाया गया था; पर सरकारी पुलिस के गुर्गे सन् १९२६ से २७वीं फरवरी के प्रातः काल तक पता नहीं लगा सके थे। 'आजाद ने अन्त तक अपनी आजाद-प्रियता को निवाहा। उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का कोई भी व्यक्ति उनका शरीर स्पर्श नहीं कर सका। २७वीं धवरी, सन् १९३१ को दस बजे के लगभग इलाहाबाद के कम्पनी बारा

में एक विश्वासघाती सहयोगी की नीचता के कारण पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के उपिस्थत अफसरों को उनसे भय लगता था। समाचार-पत्रों को पढ़ने पता चलता है, कि मृत्यु के बाद भी केवल सन्देह के वशीभृत होकर पुलिस वालों ने बन्दूक और तमझों के कई बाद जिन्दे शरीर पर दारा थे, तब कहीं वे पास फटक सके।

कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ सरकारी खैरहवाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से दुकराया, कुछ होगों का यह भी कहना है कि एक गोरे दश क का कुत्ता स्वर्गीय **'आ**जाद' के लगे हुए घावों में से निक्ला हुआ रक्त चाट कर अपने मालिक को अपनी वफादारी और सममदारी का परिचय दे रहा था! कतिपय प्रमुख नागरिकों की यह तो आँखों देखी भौर कानों-सुनी घटना है, कि जब लाश को उठा कर लॉरी में रक्खा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी निर्दयता से मृतक शारीर की टाँगों पकड़ कर घसीटी थीं। कुछ सिपाहियों को लाश सोटी होने की शिकायत थी श्रीर इसके लिए कहा जाता है, उनके शरीर को गालियाँ भी दी गई थीं; किन्तु 'आजाद' के जीवट की वे कभी-कभी कार्नो-कार्नों में प्रशंसा भी करते सुने गए थे। स्वयं सी० श्राई डी० के सुपरिग्टेग्डेट मि० ब्लन्डन तक ने, जो इस घटना के तुरन्त बाद ही सहगल जी की संस्था तथा कनके निवासस्थान की तलाशी लेने आए थे, सहगल जी से 'आजाद' के जीवट की प्रशंसा की । उनका कहना था कि ऐसे

• लिक्स का स्टेस का का के दे प्रतिष्ठित नेता—सम्भवतः कमाएडर इन चीक थे। अस्तु—

जिस पेड़ के पीछे स्वर्गीय 'आजाद' ने प्राण विमर्जन किया था वह गृज फूलों से लदा था त्रोर पेड़ पर कई जगह रारोबों ने 'आजाद' पार्क आदि लिख दिया था, जिसकी विधिपूर्वक देहाती लोग पूजा किया करते थे और कुछ ही दिनों मे वहाँ एक मेलू। प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होकर आध-कारियों ने जड़-मूल से उस गृज्ञ को उखड़वा कर जलवा दिया। जिस स्थान पर स्वर्गीय 'आजाद' का रक्त गिरा था, उसकी मिट्टी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उठा ले गए थे।



### स्वर्गीय श्री० हरोकिशन

२३ दिसम्बर, सन् १६३० को पञ्जाब विश्वविद्यालय के कन्वोकंशन के समय पञ्जाब के गवनैर पर पिस्ताल का हमजा करने के अपराध में, पेशावरी युवक श्री० हरीकिशन को ९ जून सन् १९३१ को, मियाँवाली जेल में फाँसी दे दी गई।

श्री० हर्शिकशन का जन्म सोमान्त के विख्यात नगर मर्दान से कई मील के फासले पर ग्रह्माढेर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला गुरुशसमल है, जो ग्रह्म ढेर के एक अच्छे जमींदार श्रीर रईस है। श्राप के नौ सन्तान है, जिनमें श्री० हर्शिकशन अन्यतम थे। हर्शिकशन बड़े सुन्दर, तो इए- बुद्धि श्रीर होनहार युवक थे। इन्हों ने मिडिल तक शिचा प्राप्त की थी।

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी देश-प्रेम के अपराध में इनके भाई श्रां० भगतराम एक सुदीर्घ काल तक पेशावर जेज में क़ैंद रहे।

कहते हैं, भाई की क़ैद ने श्री० हरी किशन को विशेष विद्धुक्य कर दिया था श्रीर कभी-कभी वह श्रपने पिता से कहा करते थे, "मैं काकारी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ।" इस घटना के बाद से हो वह राजनीतिक पुम्तकें श्रीर समाचार-पत्र श्रादि बड़े ध्यान से पढ़ने लगे थे। श्री० हरी किशन महातमा गाँधी के ि ब्लाक्ष ०० व्याक्ष ० इस्र हम्म अस्ति के दिवस्त के विष्युक्त स्थान के के दिवस्त सानते थे।

विद्या-ज्यसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरीकिशन को शिकार का भी खूब शौक था। बन्दूक और पिस्तौन का अचूक निशाना लगा सकते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने गाँव तथा देहात में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी।

इन सद्गुणों के निवा हरोकिशन को अपनी जमींदारी तथा गृहस्थी के कामों से भी खासी दिलचस्पी थी। घर का काम-काज वे बड़ी तत्परता और मनायांग के साथ देखा करते तथा इन कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट सहायता पहुँवाया करते थे।

हरोक्तिशन का स्वभाव शान्त, शोजवान और प्रकृति गम्भीर थी; परन्तु अकम्मात् उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसा परिवन् तैन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुर-वाप घर छोड़ दिया और लापता हो गए। घर वालों ने इधर-उधर बड़ी ढूँढ़-खोज की परन्तु कहीं पता न चला।

हम उत्तर कह आए हैं, कि २३ दिपम्बर '३० को पञ्जाब विश्वविद्यालय का पारिताषिक वितरण महोत्सव था। विश्व-विद्यालय के चान्सलर तथा पञ्जाब के गवर्नर साहब परीचोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पद्वियाँ आदि प्रदान करने आए थे। विश्वविद्या-लय के भीतर और बाहर पुनिम का कड़ा पहरा था। बिना-टिकट के कोई विश्वविद्यालय-भवन के पास भी नहीं जा सकता था। गवर्नर महाद्य के ऋतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रोक्तेसर तथा अन्यान्य गएय-मान्य सज्जन भी उपस्थित थे। सभा की कार्यवही निर्विघ्न समाप्त हुई। पदवी-वितरण के वाद गवर्नर महादय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त मे सभा विसर्जित करके जब गवर्नर महोदय बाहर जा रहे थे. तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के भीतर से उन पर कायर किया। गवर्नर महोदय की भुना श्रीर पीठ पर दो गोलियाँ लगीं। इसके त्रातिस्क सरदार चननसिंह नामक एक सहकारी पुलिस-इन्स्पेक्टर, वधावनसिंह नामक एक ख़्किया पुलिस-इन्स्पेक्टर तथा कुमारी मेक्डरमण्ड नाम की एक गोरी महिला को भी चोटें लगीं। इनमें सरदार चननिमह की चांट करारी थीं, इसलिए वह उसी दिन शाम को मेयो अस्पताल में जाकर मर गया। शेष सभी आहत वच गए! गवर्नर साहब का भी. साधारण चोटें लगी थी, इस लिए मरहमपट्टो के बाट वे भी शांघ्र ही अच्छे हो गए ।

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदे में खड़ा गालियाँ चला हो रहा था, कि गवर्नर के बॉडी-गार्ड के सब-इन्स्पेक्टर मेहता दीवानचन्द ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० हरीकिशन था।

इसके साथ ही श्री० गिरिधारीलान नाम का एक श्रौर नवयुवक भी गिरफ्तार किया गया, जो बी० टी० की डिप्री लेने श्राया था, परन्तु श्रन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

#### साथियों का परिचय

जामा तलाशों में श्री० हरीकिशन के पास से एक पिस्तील, इः गोलियाँ, एक चाक़ू और कुछ काग़ज बरामद हुए थे।

३रो जनवरो सन् १९३१ को लाहौर के बोर्स्टल जैत में श्री० हरीकिशन के मुक़दमें की पहली पेशी हुई। हरीकिशन ने किसी प्रकार की सफ़ाई देने से इन्कार कर दिया। उनकी श्रोर से कोई वकील भी खड़ा नहीं किया गया था। ये बड़ी शान्ति से श्रादालत के कमरे में बैठे रहे। चेहरे पर किसी प्रकार की घवरा-हट या श्रशान्ति का कोई विन्ह न था। श्रदालत की कार्यवाही में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया श्रीर न श्रदालत के किसी प्रश्न का उत्तर हो दिया। परन्तु श्रपना श्रपराध स्वीकार करते हुए उन्होंने इतना श्रवश्य कहा था—

"मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं लाहौर में कब आया। परन्तु मैं यहाँ गवर्नर को मारने के लिए आया था। मैं यह भी नहीं बताना चाहता, कि मैं लाहौर में कहाँ ठहरा था। मैं २३ दिसम्बर को टिकिट के साथ युनिवर्धिटो हॉल में गया था मैंने कुल छः फायर किए। वह गवर्नर पर किए और बाक़ी अपने को बचाने के लिए, न कि इस ख्याल से, कि इससे कोई मारा जाय। अदालत में जो चीर्जे—िमस्तौल और गःलियाँ आदि—पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता और न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य क्यों किया। मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा से किया है।"

• अवाक ०० व्याक ० व्य

२१ जनवरी सन १९३१ को सेशन्स जज की श्रदालत में श्री० हरीविशन के मुझदमें की पेशी हुई। श्रापकी श्रीर से मि० श्रासफ श्राली बैरिस्टर, मि० विश्वेश्वर नाथ तथा मि० रामलाल श्रानन्द पैरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की हत्या करने तथा गवर्नर श्रीर इन्स्पेवटर वधावन पर श्राक्रमण करने के लिए भारतीय दण्ड विधान की धाराएँ ३०२ श्रीर ३०७ के श्रनुसार श्रपराधी बताया। साथ ही इस बात की सिकारिश भी की, कि इसकी कश्री चम्न का ख्याल कर के या की जाए। परन्तु सेशन्स जज ने दया करना श्रनुचित समस्स, श्री० हरीकिशन को फाँसी की श्राश सुना दी। हरीकिशन ने सजा सुन कर गम्भीरता से उत्तर दिया—

''बहुत श्रच्छा !''

इसके बाद हाईकार्ट ने अपील की गई, परन्तु नामक्जूर हो गई और पता लगा कि श्री० हरीविशन को सरदार भगतिसह आदि के साथ ही फाँसी दे दी जायगी। परन्तु उनके पिता ने प्रिवी कौन्सिल में अपील करने के लिए दरख्वास्त दी कि फाँसी मुल्तवी ा परन्तु प्रिवी कौन्सिल से भी श्रपील नामक्जूर हो गई।

इसके बाद मेहता श्रमरनाथ एडवोकेट ने प्रार्थना की कि वे सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए श्रपराधी को श्रभी फाँमी न दो जाए। परन्तु श्रधिकारियों ने इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

८ जून '३१ को श्री० हरीविशन के पिता श्रादि उनसे श्रान्तिम बार मिलने के लिए भियाँवाली जेत में गए थे। यद्यपि यह मिलन श्रान्तम मिलन था, परन्तु इरोकिशन के सम्बन्ध में कुछ बताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालृम न था, कि फाँसी किस रोज होगी। इस समय हरोकिशन के चेहरे पर प्रमन्नता थी। उन्होंने श्रपनी यह श्रान्तम इच्छा प्रकट की थी, कि मेरी जाश मेरे रिश्तेदारों को दे दी जाय। साथ ही, जैसा कि कहा बाता है, उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि 'मेरा श्रान्तिम सस्कार वहीं हो, जहाँ सरदार भगतिमह श्रादि का हुआ था श्रीर मेरा पुनर्जन्म इसी देश में हो, ताकि मैं मातृ-भूमि को गुलामी के बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सकू"।'

परन्तु दुख की बात है कि ऋधिकारियों ने उनकी ऋन्तिम इच्छाएँ भी पूरी न कीं। परिजनों के प्रार्थना करने पर भी लाश उन्हें न दी गई, यहाँ तक कि उन्हें जेल के पास भी न जाने दिया गया।

#### साथियों का परिचय

• साथ जेल के द्रोगा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद साथ जेल के द्रोगा साहब हाथ में घड़ी लिए हुए वहाँ मौजूद थे श्रोर ज्यों ही साढ़े ग्यारह बजे, त्यों ही श्रापने उन्हें बाहर चले जाने को श्राज्ञा प्रदान की। क्योंकि मुलाक़ात के लिए कुल बीस मिनिट का समय दिया गया था।

इस मुलाक़ात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई थी। शायद पाठकों को मालूम होगा, िक फाँसी की सजा पाया हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँसी नहों दे दी जाती, बहुधा एक निर्जन कोठरी में रक्खा जाता है। साधारणतया उसकी कोठरी के सामने थोड़ा सा सेहन हाता है जो लोहे के मजबूत छड़ों से विरा होता है और उसमें भी कई ताले जड़े हाते हैं। पहले श्रो० हरीकिशन के रिश्तेदारों को उसी सेहन के बाहर से खड़े होकर मुलाक़ात कर लेने को कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि इस तरह प्रायः दो सो फीट की दूरी पर इस चिजचिलातो धूप में खड़े होकर बातचीत करना कैसे सम्भव हो सकता है ? तब कहीं अफसरों ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक़ात करने की आजा प्रदान की।

इस मुलाकात के समय श्री० हरीकिशन ने जो अपनी अन्तिम इच्छा प्रकट की थी, उसका जिक हम ऊपर कर चुके हैं। उनकी यह इच्छा थी कि उनका शवसंस्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा हो, परन्तु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया और जेल के पास ही एक क़बरिस्तान में ले जाकर लाश जला दो गई। यह क़बरिस्तान लावारिस मुसलमानों की लाशें दक्तनाने के लिए हैं और महाशय

फाँसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री हरीविशन के पिता ने फूल के लिए मैं जिन्ट्रेट के पाम दरख्वास्त दां थी, जिसके उत्तर में श्राज्ञा हुई की श्राप गवर्नमें एट को तार दें। तार दिया गया, परन्तु कोई उत्तर निमला। अन्त में, कहते हैं कि मैं जिन्ट्रेट ने विश्वास दिलाया कि सरकारी श्राज्ञा का इन्त जार किया जाएगा और कल सुबह तक फून का प्रवाह श्रादि न होगा! परन्तुं अन्त में मालूम हुआ कि श्राधी रात का हो वह ठिकाने लगा दिया गया। श्रभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा, कि अन्तिम संस्कार के लिए कोई श्राह्मण बुलाया गया था या नहीं। जिस स्थान पर अन्त्येष्ट हुई थी, वहाँ बहुत दिनों तक पुलिस का पहरा पड़ता रहा।

फॉॅंसी के पहले श्री० हरीकिशन का वजन नौ पाउण्ड बढ़ा हुन्ना था। उनके भाई श्री० भगतराम को फॉंसी का हाल पहले ही मालूम था, किन्तु वे भी बिल्कुल प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।



# लाहोर षड्यंत्र

मनोरंजक कार्यवाही

# मुक़दमों का संचित्र इतिहास

हौर षड़यंत्र केस के लिए राय साहब पाएडत श्रीकृष्ण नाम के एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई थी जिसकी कार्यवाही १०वीं जुनाई, सन् १९२९ को उनकी श्रदालत में आरम्भ हुई। षड़यंत्र (Conspiracy) का यह मामला देश के चुने हुए २४ नौजवानों पर चलाया गया था जिनमें ५ लापता थे और जिनके

विरुद्ध उनके पकड़े जाने पर बाद में एक नए पड़यंत्र केस का स्वाँग रचा गया था जो "दूमरे लाहौर षड़यंत्र केस" के नाम से प्रसिद्ध है। फ़रार ऋभियुक्तों में से कुछ के पकड़े जाने पर फिर एक नया पड़यंत्र केस भी चलाया गया।

अभियुक्तों पर सन् १९२८ की १७वीं दिसम्बर को लाहौर के ऐसिस्टेस्ट सुपरिस्टेस्डेस्ट मि० सॉस्डर्स और हेड कॉन्स्टेबिल चनन सिंह की हत्या, लाहौर तथा सहारनपूर में बम फ़ैक्टरियाँ स्थापित करने, सन् १९२९ की ८वीं एप्रिल को ऐसेम्बली में बम फेंकने और इसी प्रकार की अन्य षड्यंत्रकारी कार्यवाहियों के अभियोग लगाए गए थे। इन अभियोगों को साबित करने के अभियोग से गवर्नमेस्ट की ओर से ६०० गवाहों को एक लिस्ट पेश की गई थी।

इस मनोरञ्जक, किन्तु ऐतिहासिक मुक्कदमे की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पहिले ही श्री० बटुकेश्वर दत्त तथा सरदार भगतसिंह - जो इन मामलों के भो श्राभियुक्त बनाए गए थे. उस समय ऐसेम्बली बम-केस के निर्णय के अनुमार आजन्म काले. पानी की सजा भोग रहे थे-ने, राजनैतिक क़ैदियों के साथ जेल में दुर्वव्यहार होने के कारण अनशन (भूल-हड़ताल) शुरू कर दिया था। सहानुभृति में अपन्य अप्युक्तों ने भो अपनशन शुरू कर दिया और फज़तः इन अभियुक्तों की निर्वलता के कारण २६वीं जुलाई सन् १९२९ को मुक्तदमे की सुनवाई मुल्तवी कर देनी पड़ी। इसी प्रकार को एक नई अड़वन पेश होने के कारण २४वीं सितम्बर, सन् १९२५ तक मुक्तदमे की पेशो स्थिगत होती रही। इन योद्धात्रों के श्रनशन-त्रत ने समृचे देश में एक वि**चित्र** इलचल उपस्थित कर दी। यहाँ तक कि स्वेच्छाचारी गवर्नमेस्ट तक को अन्त में परास्त होकर इन वीरों की माँगों के सामने नत-मस्तक होना पड़ा । इस ऐतिहासिक अनशन वर्त में घून-पूत कर स्वर्गीय जतीन्द्र नाथ दास ने ६३ दिन के उपवास के बाद शास विमर्जन कर दिया था, जिसकी प्रतिकिया से एक बार ही घवडा कर बृटिश गवर्नभेषट का जेत-सम्बन्धो क्वानूनों में परिवर्तन करना पड़ा जिसके परिणाम-ध्वरूप ऐ, वी श्रोर सी क्लास की रचनाएँ हुई श्रीर इस प्रकार लाखों राजनैतिक वन्दियों ने जतीन्द्र नाथ दास के प्रत्यत्त तथा अन्य वीर युत्रकों के मुक बितदानों से लाभ उठाया !

चौथी फरवरी, सन् १९३० को अधि हांश अभियुक्तों ने फिर अनशन प्रारम्भ कर दिया, इस कारण मामला फिर ८वीं माची उन्नामा ०० नामा ०० ना

श्रीभयुको की इन हरकतों से तक्क श्राकर पहली मई, सन् १ ३० का वॉयमरॉय ने "सन् १९३० का तीसरा श्रॉडिनेन्स" नाम सं एक श्राडिनेन्स पास कर के येन-कंन-प्रकारेण इन नौजवानों को ठिकाने लगाने का निश्चय कर डाला श्रौर फल-स्वरूप हाईकार्ट के तान जजों का एक 'म्पेराल-ट्रिब्यूनल' बना कर इस पड़्यंत्र- केस की समस्त कार्यवाहियों का श्रीधकार उसे सौंप दिया गया। इस ट्रिब्यूनल में मि० जिट्टस टैप, मि० जिट्टस हिल्टन तथा जिट्टम सर श्रब्दुल कादिर रक्खे गए श्रौर मुक्कदमे की 'कार्य-वाही' धुश्राँधार चलने लगी। वॉयसरॉय का यह श्रातकृपूर्व रवय्या तथा 'ट्रिब्यूनल' का रुख देख श्रौर समक्त कर समस्त श्रीमयुक्तों ने एक स्वर से श्रदालती 'स्वाँग' की कार्यवाही में भाग लने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने, न ता सरकारी

गवाहों से काई जिरह की और न अपनो रचा के लिए कोई सफ़ाई ही पेश को, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक समभ चुक था, कि क्या अनिष्ट हाने जा रहा है! लोहे के विशेष रूप से निर्मित एक बड़े भारी पिञ्जड़े में हथकड़ी श्रीर बेड़ियों से जकड़े हुए अभियुक्त साधारण दशकों की भाँति बैठे-बैठे न्याय के नाम पर रचे गए इस ड्रामे का लुत्क उठाते और कहकहे लगाते रहे। सन् १९३० की ७वीं श्रक्टूबर का इस क़ानून के नाम पर रचे गए ड्राम का पटाचेप हो गया और इसके फैसले के श्रनुसार सरदार भगतिसह, श्रा० सुखर्व श्रीर श्रो० राजगुरू को फाँसी की सजा; सर्वे श्रा० किशोरी लाल, महाबीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शित्र वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमल नाथ तिवारी का आजन्म कालेपानी की सजा तथा कुन्दन लाल और प्रेम दत्त का कमशः सात तथा पाँच वर्ष का कठिन कारावास दग्रह प्रदान किया गया !! इस निर्णय से विरुद्ध सारे देश मे एक क़हराम-सा मच गया श्रोर बड़ो श्राशा से इस क्रीसले के विरुद्ध पित्री कौंसिल में इसकी अपोल की गई और अपाल के कारणों (Grounds) में देश के प्रमुख वकीलो ने एक सत होकर बतलाया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी कायवाही 'गवनंमेएट आँक इण्डिया एक्ट' को ७२वीं घारा के विरुद्ध थी; यह भी बतलाया गया था, कि चूँ कि इस मामले में काई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके कारण 'ऑर्डिनेन्स' जारी करने की श्रावश्यकता प्रतात हो, श्रतएव एक ऐसा घातक ऑडिं-

## मुक़दमों का संचिप्त इतिहास १७७

०वासााा ००वासाा ००वासाा ००वासा ००वा

इसके बाद देश भर के लगभग समस्त प्रभावशाली नेताओं तथा संस्थाओं ने गवर्नर-जनरल से इन नौजवानों के जीवन-दान की भिन्ना के लिए मोली पसारी पर परिणाम वही हुआ, जिसकी आशा थी। देशवासियों की सारी गिड़गिड़ाहट असफल रही और जीवनदान की भिन्ना के लिए पसारी हुई माली में २३वों मार्च, सन् १६३१ की सन्ध्या के साढ़े सात बजे तीन ठण्डी लाशें डाल दी गई !!!

लाहीर के नए षड्यन्त्र केस में ४ एप्रूवर और २८ अपराधी थे ! जिनमें तीन महिलाएँ भी शामिल थीं। उन पर वॉयसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयत्न करने, भगतसिंह और बदुकेश्वर दत्त तथा औरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रान्ति-कारी पर्चे बाँटने और पञ्जाब में वम चलाने आदि का अभियोग लगाया गया था।



# पहिले लाहोर षड्यन्त्र केस का फ़ैसला

उन्न यह मुक्रदमा आरम्भ हुआ था तो इसमें कुल मिला कर रिश्व अभियुक्त थे। इनमें से भगवानदास को भुसावल षड्- यन्त्र केस मे सजा हो चुकी है। पाँच अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद उर्क पण्डित जी, कैलाशपित उर्क कालीचरण, भगवती- चरण, यशपाल और सतगुरुदयाल पकड़े नहीं जा सके। शेष अद्वारह में से तीन; आग्याराम, सुरेन्द्रनाथ पाण्डिय और बदुकेश्वर दत्त स्पेशल ट्रिज्यूनल के सामने मुक्रदमा शुरू होने पर छोड़ दिए गए। तीन अभियुक्त कैसला होने पर छोड़े गए और बाकी बारह को दण्ड दिया गया। इस षड्यन्त्र केस का फैसला कुलिस्केप साईज के ४०० पृष्ठों में टाईप किया गया था और इसकी प्रत्येक कॉपी २२४) रू० मूल्य लेकर अखनार वालों को दी गई थी। इसी ऐतिहासिक फैसले का सारांश-मात्र नीचे दिया जाता है:

## एम्बर

इस मुक्रदमे में सात व्यक्ति एप्रूवर थे। इनमें से रामसरन-दास श्रीर ब्रह्मदत्त ने बाद में श्रपने बयान वापस ले लिए। शेष पाँच एप्रूवर फनीन्द्रनाथ घोष, लिब्रतकुमार मुकर्जी, मनमोहन बनर्जी, जयगोपाल श्रीर हंसराज बोहरा थे। फनीन्द्रनाथ घोष श्रीर मनमोहन बनर्जी ने विशेषकर बिहार श्रीर कलकत्ता की, लिब्रतकुमार मुकर्जी ने इलाहाबाद श्रीर श्रागरा की, श्रीर जय-गोपाल तथा हंसराज ने पञ्जाय की षड्यन्त्र सम्बन्धी कार्रवाइयों का व्यर्णन किया।

## पहिले लाहीर पर्यंत्र केस का फ्रीसला १७९

इनके श्रितिरक्त प्रेमद्त्त, महाबोरिसंह और गयाप्रसाद ने श्रदालत के सामने श्रपना दोष स्वीकार करके बयान दिया। गयाप्रसाद ने श्रपने को निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा की।

## क्रान्तिकारी दल की वृद्धि

एप्रवर फनीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी है, बयान से माल्म होता है कि वह क्रान्तिकारी श्रान्दोलन में सन् १६१६ में सम्मिलित हुआ था। वह श्रनुशीलन समिति नाम की बङ्गाल की गुप्त सभा का मेम्बर था। १६१८ में उसे एक साल के लिए नजरबन्द किया गया। १६१६ में उसकी पहिचान मनमोहन बनर्जी से हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में क्रान्तिकारी दल की स्थापना करने की चेष्टा करने लगा। १६२४ में उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य

#### काकोरी केस

१६२६ के आरम्भ में वह बनारस गया और संयुक्त प्रान्तीय कान्तिकारों दल के कुछ मेन्बरों से मिला। उस समय इस दल के कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस में पकड़े गए थे और उसकी हालत कमजोर थी। फनीन्द्रनाथ इलाहाबाद में शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई जतीन्द्रनाथ सान्याल से मिला और सन् १६२७ में उसे संयुक्त प्रान्तीय दल से कुछ रिवॉजवर मिले। इसी वर्ष उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दल का सदस्य बनाया।

## बनारस में इत्या की चेष्टा

सन् १६२७ के अन्तिम भाग में जतोन्द्रनाथ सान्याल श्रीर वेजयकुमार सिन्हा ने शिव वर्मा को बेतिया, इसलिए भेजा कि ○०वााााः ○व्यापाः ○०वााााः ○००वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ००वााााः ००वााााः ००वााााः ००वााााः ००वााााः ००वााााः ००वाााः ००वााः ००वााः ००वााः ००वााः ००वााः ००वाः ००व

#### पञ्जाब

इधर पञ्जाब में मुखदेव ने सन् १६२६ में क्रान्तिकारी दल का सङ्गठन करना त्रारम्भ किया। उसका हेड-क्वॉर्टर लाहौर में था। उस समय एप्रवर जयगोपाल नेशनल क्कूल का विद्यार्थी था। उसने ऋपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की मार्फत मुखदेव से जान-पहिचान कर ली श्रीर नवम्बर १६२६ में वह उसकी पार्टी का मेम्बर बन गया। उसने क्कूल की लायबेरी से विस्फोटक पदार्थ बनाने की एक श्रङ्गरेजी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी श्रीर कुछ बम बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, जो उसका रिश्तेदार भी था।

#### पीला पर्चा

मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पीला पर्चा दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य बतलाए गए थ। इस संस्था का नाम उस समय 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र-स्निति' था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी पुस्तकें पदने को दिया करता था। १६२७ में सुखदेव का परिचय भगतिसह से भी हा गया।

## कैदी की छुड़ाने की चेष्टा

३री मार्च, १६२८ को फतेहगढ़ जैल में काकोरी केस के केटियों से सेंट करने के लिए विजयकमार सिन्हा और शिक • जाणाक् ०० जाणक ०० ज

## छिपने का मुकाम

जुलाई १६२६ में कानपुर में एक मीटिक हुई, जिसमें गया-प्रसाद, शिव वर्मा और सुखदंव मौजूद थे। इसके फल-स्वरूप सुखदेव, गयाप्रसाद को लाहोर ल गया। सुखदेव के कहने से गयापसाद ने फीरोजपुर में डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० निगम के नाम से खोली। जयगोपाल की गवाही से इस दुकान के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पञ्जाब से अन्य प्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पञ्जाब आने वाले षड्यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सकें। दूसरा यह, कि दुकान की मार्फत बम बनाने के मसाले खरीदे जाएँ और तीसरा यह, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके।

## गुप्त मीटिङ्ग

अगस्त १६२८ में विजयकुवार सिन्हा बेतिया जा कर फनीन्द्र-कुमार से मिला। उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों की पार्टियों को मिला कर एक बड़ी पार्टी का सङ्गठन करने का है। उसने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए द और ध ○बााााः ○○बााााः ○○बााााः ○○वााााः विश्व होने विश्व के कार्यकर्ता भगतिसह श्रीर सुखदेत श्रादि, संयुक्त प्रान्त के शिव वर्मा श्रीर चन्द्रशेखर श्राजाद श्रादि सिम्मिलित होगे। उसने यह भी कहा कि वह श्रव जतीन्द्रनाथ की श्रध्यत्त्ता में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बहुत सुस्त श्रादमी है।

द्रितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुँचा, वहाँ विजयकुमार ने उसस कहा कि मीटिङ्ग कल होगी। ध्तारीख को सब सदस्य फीरोजशाह तुरालक के किले में इकट्ठे हुए। उसमें षड्-यन्त्रकारी श्रान्दोलन का सख्खालन करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें सात मेम्बर थे—भगतसिंह, सुखदेव, विजयकुमार, शिव वर्मा, फनीन्द्रनाथ, कुन्दनलाल श्रोर चन्द्र-शेखर श्राजाद।

इस मीटिक्न में यह भी निश्चित किया गया कि बङ्गाल की क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बन्ध न रक्या जाय, क्योंकि वह मार-काट के विरुद्ध है। सुखदेव पञ्जाब का इक्चार्ज बनाया गया, शिव वर्मा संयुक्त प्रान्त का और फ्नीन्द्रनाथ बिहार का। चन्द्र-शेखर सैनिक-विभाग का मुखिया बनाया गया और कुन्द्रनलाल को, जो माँसी में रहता था, सेएट्ल श्चॉ किस का प्रबन्ध सौंपा गया। भगतसिंह श्रोर विजयकुमार विभिन्न प्रान्तों में सम्बन्ध स्थापित रखने के लिए नियुक्त किए गए। निश्चय हुश्चा कि ककैती, हत्या श्राद्दि के कार्य, बिना सेएट्ल कमेटी की मञ्जूरी के नहीं होंगे, पार्टी के हथियार श्रोर कएड भी सेएट्ल कमेटी के श्वाधकार में रहेंगे।

## क्रान्तिकारी योजन।एँ

इस मीटिक्क में काकोरी केस के क़ैदी जोगेशचन्द्र चटर्जी को,

० लक्षाक्क ○० लाक्षक ○० ० लाक्क ○० ० लाक्क ○० लाक ०० ०० लाक ००

## बक्स में पिस्तौलें

१७ नवम्बर, १६२८ को लाला लाजपतराय का देहान्त हुआ। इसके कुछ समय परचात् परिडत जो (चन्द्ररोखर आजाद) एक बक्स लेकर लाहौर आया, जिसमें एक माऊजर पिस्तौल और चार रिवॉलवरें थीं। उसी दिन सेण्ट्रल कमेटी के और भी कई मेम्बर आए। ४ दिसम्बर का पञ्जाब नेशनल बैद्ध पर डाका डालने का उद्योग किया गया। निश्चय हुआ कि भगतिंह आर महाबीरसिंह टेक्सी गाड़ी लेकर शाम के तीन बजे बैद्ध पर पहुँचेंगे। कुछ मेम्बर चौकीदार और पहरे वालों को पकड़ लेगे और जयगोगाल तथा किशोरीलाल खजाञ्ची से रुपया छीन लेंगे! नियत समय पर लोग तैयार थे, पर भगतिंह और महाबीरसिंह जिस टैक्सी में बैठे वह रास्ते में रुक गई और महावीरसिंह उसे न चला सका। फल यह हुआ कि सारी योजना विफल हो गई।

## सॉपडर्स की हत्या

ध्या १० दिसम्बर को "मोजङ्ग हाउस" (जो क्रान्ति-कारियों का श्रद्धा कहा जाता है) में एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें लाहोर के पुलिस सुपरिषटेषडेषट मि० स्कॉट को मारने की सलाह की गई, क्यांकि क्रान्तिकारी दल की सम्मित में उसीने लाला लाजपतराय को चोट पहुँचाई थी। जयगोपाल को मि० स्कॉट की गति-विधि का निरीच्चा करने को नियुक्त किया गया और इसके लिए वह कई दिन तक लगातार पुलिस के आॅक्सिस के श्रहाते के श्रास-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्र-शेखर ने १० दिसम्बर का दिन हत्या के लिए मुकर्रर किया श्रीर उस दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिङ्ग हुई, जिसमें चन्द्रशेखर के श्रलावा भगतसिंह, सुखदेव, राजगुक और जयगोपाल उपस्थित थे। इसके दो दिन पहले १४ दिसम्बर को भगतसिंह ने जयगोपाल श्रीर हंसराज को कुछ गुलाबी पोस्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था—'स्कॉट मर गया।'

१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के आँ फिस की नरफ गया और उसने एक अङ्गरेज पुलिस अफसर को मोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को स्कॉट सममा और इसकी खबर चन्द्रशेखर को दी। दो बजे दोपहर को मीटिङ्ग में हथियार बाँट दिए गए। चन्द्रशेखर ने माऊजर पिस्तौल, भगतसिंह ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और राजगुरु ने रिवॉलवर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने के लिए नियुक्त किए गये थे;

क़रीब ४ बजे शाम को मि० सॉग्डर्स मोटर साइकिल पर बाहर निकला। उसके साथ ही हैड कॉन्स्टेबिल चननसिंह था। ० वावाक ○० वावाक ○० वावाक ○० वावाक ○० वावाक ○० वावाक ○० वावाक ०० वावाक ००

#### बम बनाए गए

जनवरी १६२७ में भगतसिंह और फनीन्द्रनाथ बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। जतीन्द्रनाथ दास उनकी कमलनाथ तिवारी के मकान में इस विषय की शिचा देता था। उन लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-सा मसाला भी खरीदा। १४ फरवरी को यं लोग आगरा आकर हींग की मण्डी में एक मकान में बम बनाने लगे। ये बम गणेशचन्द्र चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिनों आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला था। १४ तारीख को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। १६ तारीख को शाम को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से खुड़ाने के लिए कानपूर पहुँचे; पर वहाँ उनको पता लगा, कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए वे लौट आए।

#### एसेम्बली वम-काएड

कान्तिकारी दल ने साइमन कमीशन पर बम फेंकने का निश्चय किया था। पर बाद में खर्च की अधिकता के का ए। यह स्कीम छोड़ दी गई और तय हुआ कि भगतसिंह तथा बदुकेश्वर दत्त एसेम्बली में बम फेंकें। चन्द्रशेखर, जयगोपाल और राजगुरु उनको वहाँ से बचा कर लाने को नियुक्त किए गए थे। पर वे इसमें सफल न हो सके और भगतसिंह तथा बदुकेश्वर दत्त प्रेमें का बम फेंकने के बाद पकड़ लिए गए।

## क्रान्तिकारियों की गिरफ्रतारी

१४ अप्रैल को जब सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल लाहीर में अपने स्थान "काश्मीर बिल्डिझ" में बम बना रहे थे तो पुलीस ने धावा किया और उन तानों को पकड़ लिया। जयगोपाल ने अपना कसूर मठजूर कर लिया और एपूवर बन कर षड्यन्त्र का सारा भेद खोल दिया। २ मई को हंसराज बोहरा पकड़ा गया और वह भी एप्रूवर बन गया। १३ मई को सहारन-पूर के अड्डे का पता लगा और वहाँ शिव वर्मा तथा जयदेव छा बम, तीन बम के खोल, तीन भरी हुई रिवॉलवर और बहुत से बम बनाने के मसाले के साथ पकड़े गए। ७ जून को बिहार प्रान्त के मलोनियाँ नामक स्थान में क्रान्तिकारी दल के पूर्व निश्चय के अनुसार मनमोहन बनर्जी और उनके साथियों ने डाका डाला, जिसमें एक आदमी जान से मारा गया।



883

## स्पेशल ट्रिब्यूनल की दैनिक कार्यवाही

४ दिसम्बर, १६३०: स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहोर के नए पड्यन्त्र केस के २६ श्रिभयुक्त पेश किए गए। मुकदमा सेस्ट्रल जेल के एक कमरे में, जो शहर से तीन मील के फासले पर है, हुश्रा था। श्रदालत के बाहर पुलिस का सखत पहरा था और अन्दर प्रवेश करने के पहले दर्शकों श्रीर पत्र-६ तिनिधयों की कड़ी तलाशी ली जाती थी। श्रिभयुक्त पुलिस की लॉरियों में राष्ट्रीय नारे लगाते हुए श्रदालत में श्राए। श्रीभयुक्तों के नाम ये हैं:

(१) कुन्दनलाल, जिष्ड्याला, जिला शेखूपुरा (२) जहाँगीर-लाल, जिएडयाला, जिला शेखुपुरा (३) जयप्रेकाश, जिएड्याला, जिला शेखुपरा (४) धर्मवीर, लायलपूर (४) रूपचन्द, नेइसर, जिला रावलपिएडी (६) अम्बिकासिंह, वरकीवादल, जिला रावल-पिराडी (७) गुलाबसिह, बरकीबादल, जिला रावलपिराडी (**८**) भगराम, शेखूपुरा (६) दयन्तराय, लाहीर (१०) हरीराम, रावल-पि**रा**डी (११) ँगोकुत्तचन्द, शेखपुरा (१-) कृष्णगोपाल, रावल-पि**राडी (१६) नाथू**राम, रावलिपराडी (१४) नन्दलाल, लाय**लपुर** (१४) हरनामसिंह शेखूपुरा (१६) बंमीलाल, चकवल, जिला मेलम (१७) कृष्णलाल, चकवल, जिला मेलम (१८) विशनदास, रावलिपरडी (१६) गुरवखरासिंह, कोट-बरेखाँ, जिला गुजराँवाला (२०) संवाराम, बूसल, जिला कैम्पबेलपूर (२१) सर्दारसिंह, कोट-बरेखाँ, जिला गुजराँवाला (२२) हरनामेसिंह, सैयदका**स**राय जिला रावलिपरडी (२३) महाराज किशन, चकवल, जिला फेलम (२४) भीमसेन, शेखूपुरा (२४) धर्मपाल, भूमल, जिला काँगझा (२६) बंसीलाल, चिनुश्रोट, जिला मङ्ग

## मागे हुए अभियुक्त

इस नए षड्यन्त्र केस के ये त्र्याभियुक्त लापता हैं: (१) यश-पाल, भूमल, जिला काँगड़ा (२) हंसराज, लायलपुर (३) सुखदे अ-राज, दीनानगर, जिला गुरुदासपुर (४) विश्वनाथ राव वैशम्या-यन (माँसी के सिविल सर्जन के त्र्यां फिस का हेड क्लर्क (४) लेखराम, ढींग सराय, जिला हिसार (६) प्रेमनाथ, लाहौर (७) मुसम्मात परकाशो, लाहौर (८) मुसम्मात दुर्गादेवी, लाहौर (६) चन्द्रशेखर त्र्याजाद, वैजनाथ टोला, बनारस (१०) सीताराम, चकवल, जिला मेलम (११) मुसम्मात सुशीला, गुजरात (१२) श्रोकेसर सम्पूर्णसिंह टण्डन, लाहौर।

उपर्युक्त श्रमियुक्तों पर दर्ग्ड-विधान की धारा १२० के साथ ३०२, ३६४ और ३६६; द्रग्ड-विधान की १२० बी० के साथ, सन् १६०= के एक्ट ६ की ४ वीं धारा ३, ४, ४, ६ श्रीर द्रग्ड-विधान की धारा १२० बी० के साथ १८०८ के दूसरे एक्ट की धारा १६ श्रीर २० के श्रमियोग लगाए गए थे।

पञ्जाब के क्रिमिनल लाँ अमेरडमेरट एक्ट के अनुसार एक ट्रिड्यूनल, केस की कार्यवाही करेगा। अभियुक्तों के गवाहों को बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी गई। इस लिस्ट की तैयारी के लिए ट्रिड्यूनल ने मुक़द्मा १० दिन के लिए स्थिगत कर दिया और मुक़द्मा प्रारम्भ होने के पहले ७ दिन का छुट्टी दी। गवर्नमेरट की ओर से लगभग ५०० गवाह पेश किए जायँगे। गवर्नमेरट ने रायबहादुर ब्यालाप्रमाद और गोपाल लाल को सरकारी वकील नियुक्त किया है। अभियुक्तों के वकीलों का अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ।

श्रभियुक्तों ने, श्रदालत बरखास्त होने के पहले, ट्रिब्यूनल के

• जामाक् O जामाक O जा

त्र्यभियुक्तों की श्रायु १६ श्रीर ३० वर्ष के श्रन्दर है। उनमें स श्रिधकांश १८ श्रीर २४ वर्ष के बीच में हैं।

पर विचार करने का वादा किया है।

२ जनवरी, १६३१: लाहींर के संस्ट्रल जेल में स्पेशल दिब्यूनल के सामने लाहीर के नए षड्यन्त्र केस के २६ श्रिभयुक्त पेश किए गए। श्रिभयुक्तों की कचहरी में चोर-दरवाजे से लाया गया था। कचहरी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। कचहरी के भीतर भी बहुत-सी पुलिस बन्दूक इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त थी। सड़क पर पुलिस मोटरों में बैठ कर पेटरोल कर रही था, आने-जाने वालों पर बड़ा कड़ी निगाह रक्खी जाती थी।

कचहरी में जाने के लिए श्रमियुक्तों के सम्बन्धियों-तक को पास दिए गए थे। प्रेस के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धियों की तलाशी लेकर कचहरी में जाने दिया जाता था। कई सज्जनो की पगड़ी तथा पाजामे तक उतरवा कर तलाशी लो गई!

#### सरकारी गवाह

इस केस में पाँच सरकारी गवाह ( Approvers ) हैं। श्री० इन्द्रपाल, खैरातीलाल, शिवराम, सरनदास, श्रीर मदन-गोपाल।

## मागे हुए अभियुक्त

पिछली पेशी पर बताया गया था, कि इस केस में १२

्र नामाम् ०० नामाम् वदा दिया गया है। १३ फरार श्राभियुक्तों के नाम ये हैं:

(१) श्री० चन्द्रशेखर आजाद, (२) श्री० यशपाल, (३) श्री० सुखरेवराज, बी० ए०, (४) श्री० प्रोफेसर सम्पूर्णिसंह, एम० ए०, (४) श्री० हंसराज, (६) श्रीमती दुर्गादेवी, धर्मपत्नी श्री० भगवतीचरण, (७) श्रीमती सुशीला देवी, (६) श्रीमती प्रकाश देवी, (६) श्री० लेखराम, (१०) श्री० प्रेमनाथ, (११) श्री० सीताराम, (१२) श्री० विश्वनाथ राव; श्रीर (१३) श्री० विद्यारी छ्वीलदास।

रायबहादुर ज्वालाप्रसाद इस केस में सरकारी वकील नियुक्त हुए है! श्रमियुक्तों की श्रोर से लाला श्यामलाल एडवो-केट, श्री० श्रमोलक राम कपूर और श्री० प्राणनाथ मेहता वकील पैरवी कर रहे हैं।

श्रभियुक्तों की श्रोर से लाला श्यामलाल ने द्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र, इस श्राराय का दिया, कि १२०) ह0, जो दैनिक वकीलों के खर्च के लिए दिया जाता है, पर्याप्त नहीं है, श्रातएव ६४) ह0 दैनिक श्रीर बढ़ा दिया जाय। हुक्म हुआ कि इस प्रार्थना-पत्र का फ्रैसला लीगल रिमेम्बरैन्सर करेगा।

#### हमको इकट्टा रक्ला जाय

इसके पश्चात् श्रभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम सब को इकट्ठा र≉खा जाय, क्योंकि हमको श्रपने केस की सफाई के लिए श्रापस में मिल कर विचार करना पड़ता है। मि० ब्लैकर, प्रेजिडेस्ट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसा कोई प्रबन्ध जेल में नहीं हो सकता।

#### सरकारी वकील का वक्तव्य

सरकारी वकील ने इसके पश्चात् अपना वक्तव्य अङ्गरेजी में आरम्भ किया ही था, कि अभियुक्तों के विरोध करने पर उन्हें अपना वक्तव्य हिन्दी में ही देना पड़ा।

श्रपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस बड़ा महत्वपूर्ण है। इस केस से कुल ३६ व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जिनमें से १३ श्रभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इस केस के श्रभियुक्तों ने सरकारी श्रक्तसरों की हत्या करने के लिए यह पड्यन्त्र रचा था। इस कार्य के लिए इन लोगों ने चन्दा माँग कर श्रीर डांक डाल कर धन इकट्ठा किया। यह एक बड़ा भारी षड्यन्त्र है श्रार इस पड्यन्त्र में भाग लंने वालं २६ क्रान्तिकारी श्रापके सम्मुख खड़े हैं।

## मारत की क्रान्ति का इतिहास

भारतवष का क्रान्ति का इतिहास वर्णन करते हुए सरकारी वकील ने कहा:

भारतवर्ष में क्रान्ति के विचार बङ्ग-भङ्ग ( Partition of Bengal ) के समय से आरम्भ हुआ है। चूँ कि बङ्ग-भङ्ग सरकार ने जनता की सम्मित के प्रतिकृत्न किया था, इस कारण से हताश-बङ्गालियों में क्रान्ति के श्रृङ्कर उत्पन्न हुए। यह सब लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। षड्यन्त्र का सब से पहला मामला सन्, १६०६ में चला, जिसमें श्रीयुत अरविन्दो घोष तथा उनके भाई और कई दूसरे व्यक्ति सम्मित्तित थे। दूसरा मामला सन्, १६१२ में चला, जब लॉर्ड हाडिस पर बम फेंका गया। पुलिस ने लाख दूँदा, परन्तु बम फेंकने वालों का पता

•बााााः ०० बााााः ०० वााााः ०० वाााः ०० वाााः ०० वाााः ०० वाााः ०० वाााः ०० वााः विकास क्षेत्र स्रोत् स्रोत्या स्रोत् स्रोत्य स्रोत् स्रोत

यूरोपीय महायुद्ध के समय केलिकोर्निया इत्यादि से सहस्रों क्रान्तिकारी लौटे। उनके आते ही देश में आग-सी लग गई। चूँकि उनमें अधिकतर पञ्जाबी सिक्ख थे, इस कारण से पञ्जाब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। सरकार को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल भारत-रत्ता-कानून (Defence of India Act) के अनुसार बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कई व्यक्तियों को फाँसी और कईयों को कालापानी की सजा दी। इस दमन के पश्चान् कुछ सयम तक क्रान्ति की लहर दब गई।

## विश्ववाद का पुनर्जन्म

सन् १६२४ में काकोरी षड्यन्त्र चला, जिसमें चार क्रान्ति-कारियों को फाँसी लगी। इस मामले से पता चला कि भारत-वर्ष में एक नए विसववादी-दल का निर्माण हुआ है, जिसका नाम "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्खा गया है। पं० चन्द्रशेखर आजाद काकोरी षड्यन्त्र केस का एक भागा हुआ। अभियुक्त है, जिसका सम्बन्ध इस बतेमान केस से भी है।

काकोरी के पश्चात् लाहौर का विख्यात षड्यन्त्र-केस चला, जिसमें सरदार भगतसिंह, श्रीयुत दत्त, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि अभियुक्त थं। पं० चन्द्रशेखर श्राजाद, श्रीयुत भगवतीचरण तथा श्री० यशपाल इस केस के भागे हुए अभियुक्त हैं, जिनका वर्तमान केस से भी सम्बन्ध है। श्रीयत भगवतीचरण का बम ०वामााा ००वामााा ००वामाा ००वामाा ००वामाा ००वामा ०

वर्तमान केस में इन्द्रपाल एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह (Approver) है। इन्द्रपाल कोई एक वर्ष विसव-दल में रहा। इस विसव-दल के चन्द्रशेखर आजाद और भगवतीचरण मुख्य कार्यकर्ता थे। सितम्बर, १६२८ में विसव-दल का नाम "हिन्दु-स्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी" रक्खा गया। चन्द्रशेखर सना-विभाग का मुख्यिया था।

जब पहले लाहौर पड्यन्त्र-केस का पुलिस को पता चला, तो बहुत से गिरफ्तारी के वॉरण्ट जारी किए गए। भगवतीचरण तथा यशपाल, लाहौर से भाग गए। उन्होंने इन्द्रपाल को देहली बुलाया। इन्द्रपाल को बताया गया, कि वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने की योजना हो रही है। इन्द्रपाल को साधु बना कर रेलवे लाइन पर रक्खा गया, कि वह स्थिति का निरोक्तण करता रहे।

कई कारणों से उन दिनों वॉयसरॉय पर आक्रमण न हो सका। फिर २३ दिसम्बर को वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयत्न किया गया। परन्तु वॉयसरॉय बच निकला।

#### महास्मा गाँधी का विरोध

गाँधी जी ने वॉयसरॉय पर बम चलाने वालों की निन्दा लाहौर काँक्ररेस में की तथा एक लेख जिसका शीर्षक 'कल्ट् श्रॉफ़ बॉम' (Cult of Bomb) था, अपने पत्र 'यङ्ग-इरिड्या' में लिखा। इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीर्षक "बम की विशासता" (Philosophy of Bomb) था, इस पार्टी की खोर से बाँटा गया।

## भगतसिंह को छुड़ाने का उद्योग

इसके पश्चात् लाहौर षड्यन्त्र-केस के विख्यात श्रिभयुक्त सरदार भगतिसंह को छुड़ाने की योजना की गई। हंसराज ने एक ऐसी गैस बनाने का प्रबन्ध किया, जिसके छोड़ने से सारे लोग वेहोश हो जाया। परन्तु उसको सफलता न हुई। इस कारण से हंसराज फिर बम बनाने लग गया।

यशपाल ने इसी काम के लिए बहावलपुर रोड पर एक कोठों किराए पर ली। वहाँ पर भगवतीचरण, यशपाल, चन्द्रशेखर, दुर्गादेवी व सुशीला रहा करते थे।

#### भगवतीचरण का देहान्त

उन्हीं दिनों २८ मई, १६३० को भगवतीचरण, सुखदेवराज तथा शिव बमसाजी का श्रभ्यास करने के लिए रावी के किनारे पर गए। परन्तु श्रचानक बम फट गया, जिससे कि भगवती-चरण तथा सुखदेव घायल हुए। भगवतीचरण का कुछ ही समय के पश्चात् स्वर्गवास हो गया। मरते समय भगवतीचरण ने कहा— 'मैं मर रहा हूँ। मेरे पश्चात् काम करते रहना।'' यशपाल ने पीछे इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर को वहीं जमीन खोद कर धन्वन्तरि तथा चन्द्रशेखर ने दबा दिया।

इसके एक ही दो दिन पश्चात कोठी में एक बम फटा, जिससे कि इनके काम में बहुत बाधा पड़ी। सब लोगों को लाहौर छोड़ कर भाग जाना पड़ा।

इसके पश्चात लाहौर के क्रान्तिकारियों ने चन्द्रशेखर की सलाह से एक 'आतशी चक्कर' नामी दल की स्थापना की। कई शहरों में अपने आप फटने वाले बम रक्खे गए, जिससे कि गूजराँवाला में अहमददीन हेड कॉन्स्टेबिल मर गया!

#### सरदार भगत सिंह

० व्याक्ति २० व्याकिति २० व्याक्ति २० व्याकिति २० व्याक्ति २० व्याकिति २० व्याक्ति २० व्याकिति २० व्य

३ जनवरी, १६३१: रायबहादुर ज्वालाप्रसाद सरकारी वकील ने लाहौर षह्यन्त्र केम में अपना प्रारम्भिक भाषण आज समाप्त किया। सरकारी वकील ने कहा, कि २३ जुलाई को दहली में एक विस्न-दल की मीटिझ हुई। इसमें यह तय पाया कि सहारनपूर के सरकारी खजाने पर डाका डाला जाय। यह प्रस्ताव श्री० चन्द्रशेखर का था। इम समय श्रा० यशपाल, सुखदेवराज, गुलाबसिंह, अमरीकिसिंह, हरनामिंह, अमीरचन्द तथा इन्द्रपाल उपस्थित थ। गुलाबसिंह लाहौर से रिवॉलवर लेकर सहारनपूर गया, परन्तु वहाँ पर डाका, इस कारण न डाला जा सका, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत थी।

२५ अगस्त को पार्टी ने यह तय किया, कि लाहौर के खजाने पर डाका डाला जाय। इस मीटिक्न में इन्द्रपाल, गुलाब-सिंह, जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, अमीरचन्द तथा दयानतराय थे। यह प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु हंमराज ने कुछ सन्देह प्रकट किया और कार्य न हो सका। रावलपिएडी में भी डाका डालने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई। इसके परचात् लाहौर के कान्तिकारियों ने थानों में बम रखने की योजना की। हंसराज ने बम तैयार किए, परन्तु बम ठीक समय पर नहीं फटे।

इसके परवात् सरदार हरदयालसिंह मैजिन्ट्रेट, रावल-पिएडी, को बम सं उड़ा देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई। इसी प्रकार से श्रभियुक्तों ने सरकाली गाँव तथा चकवाल में द्वाका डालने का निष्फल-प्रयत्न किया।

१ली सितम्बर को पुलिस को इस षड्यन्त्र का पता चला। इसी सम्बन्ध में जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, कुन्दनलाल, इन्द्रपाल तथा गुलाबसिंह गिरफ्तार हुए। कृष्णगोपाल के सुराग्न देने पर एक घर की तलाशी ली गई, जहाँ से दो बम और एक पिस्तौल मिली।

## भागे हुए अभियुक्त

इसके पश्चात् सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में १३ अभियुक्त फरार है। बहुत तलाश करने पर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसलिए उनके विरुद्ध धारा ४१२ के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

लाला काशीराम इन्सपेक्टर सी० ऋाई० डी० ने कहा कि मैंने श्री० सुखदेवराज, बी० ए०, सम्पूर्णसिंह एम० ए०, प्रेमनाथ, श्रीमती दुर्गादेवी, सुशीला तथा प्रकाशो की बहुत तलाश की, परन्तु कुछ पता नहीं चला।

मि० सलीम के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं श्री० सुखदेव की तलाश में लाहौर, श्रमृतसर, दीनानगर, पठानकोट, गुरुदास-पूर में गया, परन्तु कुछ भी पता न चला। प्रोफेसर सम्पूर्णसिंह की तलाश कई स्थानों पर की गई, परन्तु कोई पता न चला। श्री० प्रेमनाथ की खोज काङ्गड़ा, लाहौर तथा श्रमृतसर में की। इसी ने प्रकाशवती को भी भगाया है। श्रीमती सुशीला की तलाश लाहौर, श्रमृतसर तथा गुजरात में की गई। श्रीमती दुर्गादेवी—पत्नी श्री० भगवतीचरण—की तलाश कई स्थानों पर की गई। श्राप श्री० सुखदेव के साथ चली गई हैं। मैं इन सब को खब श्रच्छी तरह से पहचानता हूँ।

इन्सपेक्टर गुलाम मुहम्मद ने कहा, कि मैंने श्री० हंसराज की तलाश लायलपूर, चन्योट, मङ्ग, मुलतान, जालन्यर, पेशावर इत्यादि स्थानों में की, परन्तु कुछ पता नहीं चला।

सब-इन्सपेक्टर मन्सफ़श्रली ने कहा कि मैं श्री० लेखराम को खोज रहा हूँ।

हेड-कॉन्स्टेबिल इच्छनबेग ने कहा कि मैंने श्री० चन्द्रशेखर आजाद को सारे भारतवर्ष में ढूँढ़ा है, परन्तु कोई पता हो नहीं चलता। मैं काकोरी पड्यन्त्र के समय से इसकी खोज कर रहा हूँ, परन्तु सब बेकार। श्री० शिव, श्री० चन्द्रशेखर के साथ रहते हैं।

हेड-कॉन्स्टेबिल रामसरनदास ने कहा कि मैं श्री० यशपाल को पहचानता हूँ, परन्तु मुक्ते अभी तक उसकी कोई खोज नहीं मिली है।

पिंडत दीवानचन्द सब-इन्सपेक्टर तथा बखशी सम्पूर्ण सिंह इन्सपेक्टर, श्री० छबीलदास तथा सीताराम की खोज करते रहे।

भागे हुए श्रमियुक्तों के विरुद्ध धारा ४१२ के श्रमुसार कार्य-वाही होगी। कहा जाता है सरकार की श्रोर से ३२ गवाह पेश किए जायँगे।

६ जनवरी १६३१: लाहौर षड्यन्त्र केस के तीन आभियुक्तां —श्री० भीमसेन, गोकुलचन्द तथा कुन्दनलाल ने ट्रिब्यूनल को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं।

ध जनवरी, १६३१ : आज बारह बजे सेएट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए।

इसके पश्चात् इक्रवाली गवाह श्री० इन्द्रपाल कचहरी में लाया गया। उसने चुपचाप, पुलिम वालों के साथ, कमरे में प्रवेश किया। सिर पर एक बिद्या कुल्ला तथा पेशावरी लुङ्गी श्चीर गले में मफलर लगाए था, परन्तु मुरफाया हुआ मुँह लेकर वह गवाहों के कटघरे में आकर खड़ा हुआ।

गवाह ने कहा—'मेरा असली नाम मङ्गतराम है। पहले में स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेस में नौकरा करने लगा। मेंने प्रेस भी छोड़ दिया और हिन्दू सभा के 'सङ्गठन पत्र' में काम करने लगा। इस पत्र के सम्पादक श्री० कृष्णकुमार वर्मा थे! वहीं मेरा यशपाल से भी परिचय हुझा। यशपाल मेरे दफ्तर में श्राया करता था। वह उन दिनों नेशनल कॉलेज में पढ़ता था। बलदेवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुझा। बलदेवराज समाज सुधारक था, परन्तु यशपाल कान्तिबादो

मि० सलीम ( जज )—"तुमने नाम क्यों बदला ?"

गवाह ने जवाब दिया—"लोग मुक्ते 'मँगतू' कह कर पुकारते थे, जो मुक्ते अच्छा नहीं लगता था। दूसरे मैंने यशपाल के नाम की नक़ल की।" उसने फिर बयान प्रारम्भ करते हुए कहा—

१६२६ में जब मैं 'हिन्दू पत्र' में काम करता था, यशपाल मेरे पास स्त्राया करता था। एक बार सरदार भगतिंह भी यशपाल के साथ स्त्राए स्त्रीर मेरा परिचय उनसे हुम्रा। सरदार भगतिंसह ने कहा कि परीमहल में नवयुवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहाँ स्त्राना। मैं वहाँ गया तो लाला केदारनाथ सहगल, सरदार भगतिंसह तथा कई स्त्रीर व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। वहाँ एक नवयुवकों की सभा स्थापित करने का निश्चय किया गया, जिसका नाम "नौजवान भारत सभा" रक्खा गया। इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल, सुखदेव को मेरे मकान पर ले स्त्राए, परन्तु सुमे उसका नाम नहीं बताया। वह मेरे पास एक बेग रख गए स्त्रीर दो सप्ताह के परचात् वे वह बेग वापस ले गए। सुमे

पता नहीं, उस बेग में क्या था। सुखदेव के नाम का सुमे उस समय पता लगा. जब वह गिरफ़्तार कर लिया गया। सरदार भगतसिंह को मेरे मकान का पता यशपाल ने दे दिया था। एक दिन सरदार भगतसिंह ने आकर काकोरी के शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएँ मुक्तसे उर्दू में लिखवाई ग्रौर बताया कि वे 'कीरती' में छपेंगी। मैंने यह काम कर दिया। सरदार भगत-सिंह ने और भी कई पीस्टर मुक्त से लिखवाए, जिनके मैं उनसे पैसे नहीं लिया करता था। १७ नवम्बर को लाला लाजपतराय जी का देहान्त हुआ। लाला जा को पुलिस ने पीटा था, उसीके घावों से उनका प्राणान्त हुआ था। मैंने यशपाल से कहा कि हमें उसी पुलिस वाल कां, जिसने लाला जी कां पीटा था, मार कर बद्ला लेना चाहिए। यशपाल ने कहा कि इस प्रकार जोश में आने सं हानि होती है, इसलिए तुम किसी गुप्त सांसाइटी से मिल कर काम करो। मैंने कहा कि मैं तो किसी गुप्त सभा को नहीं जानता। यशपाल ने कहा कि सुखदेव गुप्त सभा का प्रान्तीय सञ्चालक है। मुम्ते यशपाल की बातो से यह भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति का मेम्बर है। एक मास पश्चात् जब मैं दक्तर में बैठा था, मैंने सुना कि लाला जी की पीटने वाले, पुलिस अफ़सर की हत्या कर डाली गई है। मुक्ते यह सन कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

द्र अप्रेल, १६२६ को मैंने पढ़ा कि सरदार भगतसिंह तथा श्री० बदुकेश्वर दत्त ने असेम्बली में बम फेंका है। कुछ दिन पश्चात् यह समाचार पत्रों छपा, कि इन दोनों में से एक इक्कबाली गवाह बन गया है। मैंने यह बात यशपाल से कही। उसने कहा कि इन दोनों में से कोई इक्कबाली गवाह नहीं बनेगा और वे अदालत में एक महत्वपूर्ण बयान देंगे, जिसका बढ़ा प्रभाव

• जाकि ०० जाक

१० जनवरी, १६३१ : ऋपना बयान जारी रखते हुए इक्कबाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा—"जब मैं पार्टी का मेम्बर बन गया, तो मैंने यशपाल से पूछा कि क्या मॉएडर्स की हत्या हमारो पार्टी ने की है ? यशपाल ने उत्तर दिया कि पार्टी के मेम्बरों को भी सब बातों का पता नहीं दिया जाता। मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया कि भारत की ऋार्थिक तथा राजनैतिक दशा बहुत बिगड़ गई है, अभर यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक भारतवर्ष में विदेशी शासन है। हमारी पार्टी का कार्य-क्रम देश में श्रातङ्क फैलाना है जो महान क्रान्ति की पहली सीढ़ी है। प्रचार करके पार्टी के मेम्बर बनाना, चन्दा इकट्टा करके अथवा डाके डाल कर रुपया एकत्र करना तथा शस्त्र संग्रह करना— पार्टी के तीन प्रधान कार्य हैं। पार्टी की आज्ञा सब को माननी पहती है और जो व्यक्ति पार्टी का भेद खोलगा उस मृत्यु-द्रण्ड दिया जायगा। मैंने वचन दिया, कि मैं पार्टी के नियमों का पालन कहाँगा । जब काश्मीरी बिल्डिङ्ग में बम फ्रेक्टरी पकड़ी गई, तो यशपाल बाहर चला गया। यशपाल ने मुक्ते एक पत्र लिखा, जिसमें मुक्ते यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर 'प्राणनाथ' लिखा हो वह पत्र मैं यशपाल की बाहन प्रेमवती को दे दिया करूँ। कुछ दिन पश्चात् मेरे पास एक और पत्र आया जिसमें 'प्राणनाथ' लिखा हुआ था। मैंने वह पत्र यशपाल की बहिन को दे दिया। इन्हीं दिनों मेरा विवाह होने वाला था। यशपाल ने इसका विरोध किया श्रीर कहा कि क्रान्तिकारी दल के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट पैदा होती है। मैंने उत्तर दिया कि मैं विवाह को रोकने का यत करूँगा। यशपाल ने मुक्तसे यह भी कहा कि भविष्य में जिन पत्रों पर 'श्रानन्दस्वरूप' लिखा हो, वे पत्र मैं उसकी बहिन को दं दिया करूँ। बाक़ी मैं स्वयं खोल लिया करूँ। कुछ दिनों के पश्चात् यशपाल की एक चिट्ठी ऋाई जिस पर 'ऋानन्दस्वरूप' लिखा था। मैंने वह चिट्ठी श्रीमती प्रेमवती को दे दी। श्रीमती प्रेमवती ने मुक्ते एक चमड़े का बेग, जो बहुत भारी था श्रीर उसके साथ एक पत्र भी दिया। मैं दोनों चीजें लेकर दिल्ली आया, श्रीर यशपाल मं क़िला फिरोजशाह तुरालक़ में मिला, और वे दोनों वस्तुएँ उसको सौंप दीं। यशपाल ने बेग खोला तो उसमें खाली बम रक्खे थे। यशपाल ने वसों को एक कमरे में बन्द का जिया। जाते समय यशपाल ने कहा कि काम का समय आ गया है, इसलिए तैयार हो जात्रो। मैं खाली बेग लेकर काम करने के लिए तैयार हो, लाहीर वापस लौट आया।"

१२ जनवरी, १६३१: इन्द्रपाल ने अपना वयान जारी रखते हुए कहा, कि "जब मैं लाहीर पहुँचा तो यशात की बहिन को खत दने के लिए गया। वह बीमार थीं और उन्होंने मुक्त से कहा कि दो-तीन दिन में रुपये का बन्दोबस्त हो जाएगा। दो-तीन दिन के पश्चात् अभियुक्त धर्मपाल मेरे पास आया और मुक्ते बताया कि श्रोमती प्रेमवती बीमार होकर बाहर चली गई हैं, अतएव जो पत्र आए हों, वह श्री० भगवतीचरण की धर्मपत्री श्रीमती दुर्गादेवी को पहुँचा आना। इसके पश्चात् यशपाल का एक पत्र आया, जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गादेवी सं रुपए लेकर देहली पहुँचूँ। मैं श्रीमती दुर्गादेवी को पहले नहीं जानता था। मैं पत्र उनके पास ले गया और राह के खर्च के लिए दस रुपए

"इसके पश्चात् यशपाल ने मुक्ते बताया कि देहली से ६ मील की दूरी पर रेलवे लाइन के पास मुम्ने अपना श्रट्धा जमाना पड़ेगा। यह स्थान देहली सं मथुरा को जाने वाली सड़क के किनारे पर था ऋौर वहाँ पर एक पियाऊ भी था। ४॥ बजे हम लोग नए बाजार में गए। श्री० भगवतीचरण पहले ही मे वहाँ हाजिर थे। श्री० भगवतीचरण का नाम वहाँ पर हरिश्चन्द्र तथा यशपाल का नाम जगदीशचन्द्र रक्खा हुआ था। वहाँ सब लोगों को यह बताया गया था, कि हरिश्चन्द्र इन्श्योरेन्स का काम करते हैं तथा जगदाशचन्द्र के पिता सुपरिष्टेष्डेष्ट पुलिस हैं। यशपाल के कहने के अनुसार मैंने अपने आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया ! वहाँ पर इन लांगां ने एक नौकर रक्खा हुआ था, जिसका नाम परभाई था। उस मकान में दो कौजी टोप भी रक्ले हुए थे। दूसरे दिन श्री० भगवतीचरण बाहर से एक बक्स लाए, जिसमें कि साधु बनने का सामान था। मैंने उनके कहने के अनुसार अपना सिर मुँड्वा लिया। सायँकाल के 🛭 बजे मैं किला किरोजशाह तुरालक में गया और साधु का भेस बना कर श्रपने श्रद्धे पर चला गया। वहाँ पर मुमसे लोगों ने पूछा कि तुम कहाँ से त्राए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं तीर्थयात्रा र् बाााा ०० वाााा ०० वााा ०० वाााा वााा वााच वााा वााच वा

"मैं गाँव में जाकर भीख माँग लाया करता था। एक दिन मैंने गाँव से केवल आध छटाँक आटा पाया। वह लाकर मैंने चींटियों को डाल दिया। लोगों ने मुमसं इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे कह दिया, कि यह भो शिव जी महाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पालन करना हम लोगों का कर्त्तव्य है। इससे लोग मेरे बड़े भक्त हो गए और जाकर गाँव वालों से कह दिया कि जब भी बाबा जी गाँव में आवें तो इनको काफी भिन्ना दी जानी चाहिए, जिससे कि इनका गुजर हो जाए।

"मेरे पास श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल भी वहाँ पर आया करते थे। लोगों के पूछने पर मैंने बताया कि यह देहली के सेठ हैं और यहाँ असामियों से रूपया वसूल करने आते हैं। मैंने एक बार इनके घर में एक स्त्री का इलाज किया था, इसी से यह मेरे बहुत भक्त हो गए हैं।

"इन्हीं दिनों यशपाल ने मुमे कहा, कि पियाऊ तथा रेलवे लाइन के भीतर का फासला नापना और पता करना कि रात को गाँव वाले कहाँ पर सोते हैं और रात को कुत्ते कहाँ कहां पर भूँ कते हैं इत्यादि। रात को होने वाली सब बातों का ठीक-ठीक पता लगाऊँ। उसने मुमे बताया कि वायसराय २७ अक्टूबर को विलायत से आने वाले हैं उस दिन उनकी गाड़ी को बम से उड़ाया जायगा।

"रात के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम की परीज्ञा की। बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया गया। बैटरी के एक अयोर कोई जल-पदार्थ (Liquid) तथा दूसरी ऋोर कोई पाउडर

१३ जनवरी १६३१: दस बजे स्पंशल द्रिब्यूनल के सामने लाहीर पड्यंत्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए। इक्तवाली गवाह इन्द्रपाल ने आरम्भ में ही जजी से प्रार्थना की, कि मैं पुलिस के कब्जी में नहीं रहना चाहता, इस्लिए मुक्ते जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाय।

मि॰ मलीम ( जज )-तुम क्या चाहते हो ?

इन्द्रपाल—में यह कहना चाहता हूँ कि मैंने पहल-पहल पुलिस के सामने एक बयान दिया था। पुलिस ने वह बयान तोड़-मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाया। अब मुफे विवश किया जा रहा है, कि मैं वह भूठा बयान यहाँ भी दूँ। परन्तु मैं भूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस सनय तक मैंने जो बयान दिया है, वह सच है और आगे भी सच कहूँगा। पुलिस यह विचार न करे कि मैं विपन्ती हो गया हूँ। मेरे बयान में केवल २४ प्रतिशत मिलावट है। मैं यह नहीं चाहता, कि भूठ बोल कर कसी को फँसा दूँ।

वकील सफाई—जो कुछ गवाह ने कहा है, उसे अच्छी प्रकार से नोट कर लिया जाय।

मि० सलीम—तुम जब श्रदालत में श्राश्रो तो केवल वही बात कही, जिस हा तुम्हें पता हो श्रीर जो सच हो। यदि तुमको कोई शिकायत हो तो श्रदालत से करो।

### पुलिस का अस्याचार

गवाह—यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाय, तो बाक़ी सुमे कोई शिकायत नहीं रहेगी।

मेरी गिरफ्तारी के दस-बारह दिन पश्चात् में बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत दुर्बल हो गया था। मैंने पुलिस को जो बयान दिया था, वह १६० पृष्ठ लम्बा था। अब १६ पृष्ठों का एक बयान मुमे रटने के लिए दिया गया है। चार पुलिस वाले प्रति दिन मुक्तकां घेर कर बैठ जाते हैं, और मुक्तसे प्रश्न पूछते हैं। इस बक्रवाद से मेरा गला खराब हो गया है। आप किसी डॉक्टर को बुला कर मेरी परीचा करवा सकते हैं। बीमार होने पर भी मुमे प्रतिदिन कचहरी में ६ घएटे तक खड़े रहना पड़ता है। कोई मनुष्य इस यातना को सहन नहीं कर सकता। शेष रहा मुफे पुलिस के क़ब्जे में भेजने का प्रश्न। पुराना अनुभव मैं श्रभी तक भूला नहीं हूँ। पुलिस वाले मेरे दोनों हाथ पीठ की श्रोर हथकड़ी से बाँघ कर, रात भर लिटाए रखते थे! श्रीर भी कई प्रकार की यातनाएँ मुक्ते देते थे। मैं अब पुलिस के पास नहीं रहना चाहता। याद त्रापको मुक्त पर विश्वास है तो स्त्राप मुक्ते जमानत पर लोड़ दें या मुक्ते दूसरे अभियुक्तों के साथ ही रख हैं। मैं ५ लिस के पास किसी तरह भी नहीं रहना चाहता।

o जाताक ०० जाताक ००

वकील सफाई—श्रदालत को चाहिए, कि जाकर स्वय गवाह के कमरे की तलाशी ले।

इसके पश्चात् लाला श्रमोलक राम, दूसरे वकील सफाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो पुलिस के क़ब्जे में है, पुलिस पर दोषारोपण करता है, तो श्रदालत का कर्चव्य है, कि इस दोषा-रोपण की पूर्णतया जाँच कर।

मि॰ सलीम—( गवाह से ) श्राजकल तुम कहाँ हो ? गवाह—शाही किल में।

जज-अकेले रहतं हो ?

गवाह—नहीं, मेरे साथ पुलिस का एक हवलदार भी रहता है।

जज-तुम्हारं कमरे में क्या तुम्हारा बयान पड़ा है ?

गवाह—हाँ! मेर कमरे में मेरे बयान के साथ सरनदास, शिवराम, मदनगापाल तथा खैरातीराम इत्याद इक्षवाली गवाहों के बयान भी पड़े हैं। और भी एक काराज वहाँ पड़ा है, जिसमें वे तिथियाँ लिखी थीं, जिनके अनुसार यह कहना था कि अमुक दिन मैंने पुलिस को अमुक मकान दिखाया। ये तिथियाँ मुमे प्रतिदिन याद करनी पड़ती हैं, ताकि मैं भूल न जाऊँ।

मि० सलीम-यह बयान तुमको क्यों दिए गए ?

गवाह—इसिलए कि सरनदास इक्तवाली गवाह तथा मेरे बयानों में कुछ अन्तर है। मुक्ते इन बयानों को पढ़ कर उस अन्तर को दूर करना है। यह बात मुक्तको बरखुरदार सब-इन्स-पेक्टर ने (जो कि इस समय कचहरी ही में हैं) कही थी। परन्तु उसने कहा था कि यह सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा है।

जज—तुमको बयान किसने दिए ?



१—सरदार किशनसिंह २—शीमती अमर कौर ३—शीमती सरला देवी और ४—स्वर्गीय राजगुरु की माता। बैठा हुआ बालक स्वर्गीय सरदार भगतसिंह का प्रिय भाई सरदार कुलतार सिंह

गवाह—इसका प्रबन्ध स्वयं मिलक बरखुरदार सब-इन्सपेक्टर ने किया था श्रीर इनकी श्राङ्गा से दो हेड-कॉन्सटेबिल (जो इस समय कचहरी में उपस्थित हैं) यह बयान मुस्ते दे गए।

जज—जब से तुम्हारा बयान कचहरी में श्रारम्भ हुआ है, तब से तो पुलिस ने तुमको पट्टी नहीं पढ़ाई ?

गवाह—इक्तवाली गवाहों के बयान मुक्ते दो-एक दिन से ही मिले हैं। पहले केवल मेरा अपना बयान ही मेरे पास था।

सरकारी वकील—मैं गवाह के इस बयान की परीचा करना चाहता हूँ।

श्रदालत—हम इसकी जाँच करेंगे श्रीर श्रापको समय दिया जायगा।

नाश्ते का समय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न उठा, कि इस समय गवाह को कहाँ रक्खा जाय। बहुत सोच-विचार करने के प्रश्नात् यह निश्चय किया गया, कि गवाह इस समय क्लर्क आँक कोर्ट के पास रहे।

सरकारी वकील ने लख्न के पश्चात् कार्यवाही आरम्भ होने पर कहा, कि पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है, वह सब भूठ है। मैं सममता हूँ कि वकील सफाई ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि इक्तवाली गवाह को पुलिस के क्रब्जे से निकाल कर जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाय, यह उसी का परिणाम है। पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है कि कल जहाँगीरीलाल अभियुक्त ने गवाह को यह कह कर डरायाथा, कि "समम लेंगे।" मैं न्याय के दिन के लिए यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रक्ला जाय, जहाँ इसकी जान का कोई भय न हो।

इसके प्रधात् बहुत सोच-विचार करके यह निर्माय किया गया कि गवाह को सेबद्भल जेस भेज दिया जाय।

सेण्ड्रल जेल के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा गया, क्या वहाँ गबाह को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि सेण्ड्रट जेल में केवल फाँसी की कोठरी खाली है, तब जजों ने यह निर्ण्य किया कि गवाह को सेन्ट्रल जेल में रक्खा जाय, परन्तु उसके साथ बर्ताव श्रच्छा होना चाहिए। यह भी श्राह्मा हुई, कि किसी सम्बन्धी को श्रथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न जाने दिया जाय।

इस के पश्चात् वकील-सफ़ाई ने एक प्रार्थना-पत्र श्रीर दिया, जिसका श्राशय था कि शेष इक्तबाली गवाहों को भी पुलिस के क़ब्जे से निकाल लिया जाय।

#### गोला फेंकने वाला

इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान आरम्भ किया। गवाह ने कहा कि दोनों कॉन्स्टेबिल मकान के ऊपर चढ़ आए। मैंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी मेरा भगत है, परन्तु सिपाही एक दूसरे की पीठ पर मवार होकर पियाऊ पर चढ़ आए। उन्होंने यरापाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, जक्कल में रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर क्या काम? यशपाल ने मथुरा की भाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से आया हूँ। देहली नौकरी ढूँढ़ने जा रहा हूँ। यशपाल का सारा बमसाजी का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुक्त बताया था, कि ये बम केवल हाथ लगाने से नहीं फटेंगे। सिपाहियों को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश प्रतित होता है, चलो इसका थाने ले चलें। यह सुनते ही यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं और मेरे वाब-वच्चे तो भूखे मर

• बाता ०० बाता ०० बाता ०० वाता को घं के कहा—''बदमाश हम महात्मा लोगों को भी फँसाने त्रा जाता है।'' एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला बदमाश प्रतीत होता है।

मैं सिपाहियों को नीचे ले गया, श्रौर उनसे पूछा कि यदि कहो तो मुट्ठी गरम करार्ज। सिपाही ने उत्तर दिया—"श्रच्छा महाराज, श्रापकी कृपा। मैं ऊपर जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल लाया श्रौर मैंने सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, श्रौर किर उनमें से एक चवन्नी यह कह कर निकाल लो, कि बाबा जी मुलका मँगाएँगे। किर मैंने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया श्रौर लौटा दिया। इसके पश्चात् सिपाही चले गए।

१४वीं जनवरी १६३१: आज जब लाहौर पड्यन्त्र का मामला स्पेशल द्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरम्भ में वकील-सफाई के कहने पर, सारे इक्रवाली गवाहों को कचहरी में बुलाया गया। इक्रवाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मजें में रहते हैं। वकील-सफाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस पर आच्चेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से यह प्रार्थना करता हूँ कि इक्रवाला गवाहों को पुलिस के क्रब्जे से निकाल लिया जाय।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि यदि इक्कबाली गवाहों को पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्खा गया, तो इनके प्राम्य हर समय सङ्कट में रहेंगे।

लाला अमोलक राम दूसरे वकील सफाई ने कहा, कि हम

सरकारी वकील ने कहा कि बङ्गाल में एक इक्कबाली गवाह जेल में मार डाला गया था। क्रान्तिकारियों का कुछ पता नहीं रहता, न जाने किस समय, कहाँ पर श्राक्रमण कर दें।

### ब्रॉयसरॉय पर आक्रमण की योजना

इसके पश्चात् इन्द्रपाल ने बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब पुलिस वालं चले गए, तो हम दोनों नीचे उतर कर रेलवे लाइन की श्रोर गए। हमने रेलवे लाइन के नीचे बम द्वा कर. वॉयसरॉय की गाड़ी को उड़ाने का निश्चय किया था। रंलवे लाइन के नीचे से हमने दो पत्थर निकाले श्रीर उनके स्थान पर दो बम रख दिए। इस काम में हमको कोई पौन घएटा लगा था। इतने में हमको एक माल गाड़ी आती हुई दिखाई दी। हम भाग कर लाइन से कुछ दर जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बमों के ऊपर से निकल गई, परन्तु बम फटे नहीं। गाड़ी के निकल जाने के पश्चात हमने बमों को खब श्रच्छी तरह दबा दिया श्रीर वापस लीट श्राए। कुछ दिन के पश्चात् यशपाल एक श्रीर बम लाया, वह बम भी हमने पहले स्थान पर ही रख दिया। एक दिन मैंने जाकर लाइन पर देखा कि एक बम गुम हो गया है। मैंने यह सूचना यशपाल को दे दी। यशपाल ने कुछ तार, जो वह अपने साथ लाया था, मुक्ते दिखाया श्रीर कहा कि श्रव एक्शन (Action) वायरलेस से नहीं, किन्तु तार बर्मी के साथ लगा कर किया जायगा। मैंने यशपाल के साथ जाकर बम के साथ तार जोड़ने में उसकी सहायता की। यशपाल ने मुके बताया, कि तार के एक सिरे पर एक बैटरी लगा दी जायगी,

आक्रिक्ट क्यों से जोड़ दिया जायगा। बैटरी से बिजली छोड़ी जायगी, जिससे बम फटेंगे। श्राक्रमण २७ श्रक्टूबर को निश्चित था, इसलिए मुफे यशपाल ने २६ को देहली चले जाने को कहा था। परन्तु जब २७ श्रक्टूबर को वॉयसरॉय की गाड़ी श्राई, तो उस पर कोई श्राक्रमण न किया गया। यशपाल ने मुफे बताया कि इमने श्राक्रमण न किया गया। यशपाल ने मुफे बताया कि इमने श्राक्रमण का निश्चय कुछ समय के लिए स्थिगत कर दिया है, क्योंकि वॉयसरॉय भारतवर्ष के हित के लिए कोई घोषणा करने वाला है और जनता ऐसे समय में हमारा साथ न देगी। इस समय श्री० भगवती चरण भी यशपाल के साथ थे। हम तीनों जाकर रेलवे लाइन से बम उठा लाए। देहली पहुँच कर कुछ समय तक में श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल के पास बैरा बन कर रहा।

१४ जनवरी १६३१: को मामला फिर द्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया। इक्कबाली गवाहों को पुलिस के क्रब्जे से निकालने के प्रश्न पर बड़ी बहस हुई।

# पुलिस का अन्धेर-खाता

वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इक़वाली गवाहों तथा पुलिस ने, आपस में सममौता कर रक्खा है। पुलिस के क़ब्बे में उनका रहना क़ानून के विरुद्ध है। पुलिस की इच्छा है, चाहे उनको कचहरों में पेश करे, चाहे न करे, चाहे उनको खाना है, चाहे मूखों मारे। क़ानून का इस विषय में कोई बन्धन नहीं है। यह दशा देखकर मुग़ल समय की याद आ जाती है, जब सरकार इच्छानुसार जिसको चाहती थी जेल में बन्द कर देती थी। यह क़ानून-सक्त नहीं है। वकील ने इस विषय पर बहुत दलीलें दीं, कि किसी मनुष्य को १४ दिन तक पुलिस के पास

्नाक्ति ः शिक्षाक्षिक श्रिक्ष समय तक उसे रक्का जा सकता है, यदि इससे श्रिधिक समय तक उसे रखना हो तो जेल के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है। सरकारी वकील ने कहा, कि पुलिस परम्परा से ऐसा ही करती श्राई है। श्रदालत ने निर्णय किया, कि इक्कबाली गवाहों को पुलिस के क़ब्जों में ही रहने दिया जाय।

# बैरा के वेश में

बयान जारी रखते हुए इक्क बाली गवाह इन्द्रपाल ने कहा कि इस मकान में तीन दिन तक बैरा बन कर रहा। इन दिनों मुमे श्री० भगवतीचरण तथा श्री० यशपाल ने बताया, कि बॉयसरॉय १४ या १० नवम्बर को कोल्हापुर जा रहे हैं, श्रीर उस समय उन पर श्राक्रमण किया जायगा।

कुछ दिन पश्चात् श्री० भगवतीचरण ने श्रखबार से पढ़ कर मुफ्ते वॉयसरॉय की घोषणा सुनाई। मुफ्ते स्थान का चुनाव करने के लिए भेजा गया। मैं जगह देख आया, परन्तु यशपाल मोटर से टक्कर खाकर घायल हो गया श्रीर हंसराज समय पर नहीं पहुँच सका, इस कारण श्राक्रमण इस बार भी स्थगित करना पड़ा।

जब वॉयसरॉय की गाड़ी पर आक्रमण न हो सका, तो श्री० भगवतीचरण १६वीं दिसम्बर को मेरे पास श्राए श्रीर मुफे नए सड़क वाले घर पर ले गए। यशपाल भी वहीं पर था। उसने मुफे बताया कि उसकी बहिन का देहान्त हो गया है। श्रव चूँ कि मेरे लिए देहली में कोई काम न था, इस कारण मुफे लाहीर लौटने की श्राह्मा मिल गई।

### रहस्यमय युवक

लाहीर आने के दूसरे दिन मैं लायलपूर गया, क्योंकि वहाँ इंसराज को यशपाल की चिट्ठी देनी थी। २० नवम्बर का दिन शा। लायलपूर था। बजे प्रातःकाल पहुँचा। मैं स्टेशन से सीधा हंसराज के मकान पर गया। मैंने हंसराज को कई आवार्जे दीं, परन्तु उस समय घर पर काई नहीं था, इसलिए मैं घर के सामने ही बैठ गया। इतने में एक और नवयुवक आया, और उसने हंसराज को बाहर बुलाया। हंसराज ने बाहर आकर इस नवयुवक से कुछ बातचीत की। मैं चूँकि कुछ दूर खड़ा था, इस कारण मैं बातचीत नहीं सुन सका। जब यह दोनों बातचीत कर रहे थे, तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। उसने मुक्ते ठहरने को कहा। जब वह नवयुवक चला गया तो मैंने हंसराज से कहा, कि मैं प्राण्नाथ के पास से आया हूँ। उसने आपको कहला भेजा है, कि भविष्य में इस प्रकार आलस्य न किया करो। इस बार तुम्हारे आलस्य के कारण सारा काम बिगड़ गया है।

जब मैं हंसराज को सन्देशा देकर स्टेशन लौटा तो मैंने देखा कि वही नवयुवक स्टेशन पर टहल रहा है। पर उसे उस दिन स पहले कभी न देखा था। हंसराज ने मुफे बताया था कि यह नवयुवक कृषि-कॉलेज में पढ़ता है। जब गाड़ी चलने लगी, तो वह नवयुवक श्रगले डब्बे में बैठ गया। मैं पीछे के एक डब्बे में बैठ गया।

रास्ते में इस नवयुवक ने मुक्ते कई बार देखा, श्रीर मैंने उसे । मैंने सोचा, यह कोई साठ श्राईठ डी० का श्रादमी है। वह नवयुवक बादामीबाग स्टेशन पर उतर गया श्रीर मैं लाहीर जाकर उतरा। जब मैं घर जा रहा था, तब मैंने फिर उसी नवयुवक को 'श्रमृतधारा' के पास देखा। मैं एक गली में घुस गया ताकि उसको सन्देह न हो। उसी सन्ध्या को मैं श्रीमती दुर्गादेवी के घर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वही नव-

श्वक यहाँ पर भी हाजिर है। मुक्ते विश्वास हो गया कि यह त्वयुवक भी कोई मेरे जैसा ही है। इसिनए हम दोनों ने एक-रूसरे को देख कर हाथ मिलाया। पीछे मुक्ते पता चला कि इस त्वयुवक का नाम सुखदेव है।

श्रीमती दुर्गोदेवी से मेरी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मुक्त से कहा, कि सुना है कि तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है, इसलिए जरा सोच-समक्त कर काम करना। उनके दूछने पर मैंने उनकी बताया कि श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल होनों कुशलपूर्वक हैं।

गवाह ने कहा कि मुक्ते पता नहीं, सुखदेव लायलपूर क्यों।
गया था।

लायलपूर से लौट कर आने कं पश्चात् में गुलाबसिंह से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं क्रान्तिकारी दल का मेम्बर हूँ। एन्हीं दिनों अमीरचन्द अभियुक्त मेरे पास आया और मैंने उसे भीमती दुर्गादेवी से काश्मीर वैली में मिलाया। श्रीमती दुर्गादेवी हे कहने पर, मैंने अमीरचन्द को अपने पास ठहरा लिया। श्रीमती दुर्गादेवी ने कहा, कि वह ज्यय के लिए रुपए धर्मपाल अभियुक्त के हाथ भेज दिया करेंगी। १३ दिसम्बर का मेरा विवाह हुआ। गुलाबसिंह तथा अभीरचन्द ने मेरे विवाह में भाग लिया। इन्हीं दिनों इंसराज मेरे पास आया। उसने मुमे बताया के मैं जब ताँगे में आ रहा था, तो मेरे सूट केस से गैस निकलनी मारम्भ हो गई जिसके कारण ताँगे में बैठे दूसरे सब ज्यक्ति होशा हो गए। परन्तु हंसराज ने यह सब गप हाँकी थी।

हंसराज को साथ लेकर मैं १६ दिसम्बर को देहली पहुँचा। गए बाजार वाले मकान में, मैं श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल आप्ताक ○०वाप्ताक ○०वाप्ताक ०००वाप्तक ०००वाप्तक ००वाप्तक ००वापतक ००व

यशपाल ने मुक्तसे कहा कि २३ दिसम्बर को जब बॉयसरॉय कोल्हापुर से लौटेंगे, तब उन पर आक्रमण किया जावेगा।

दो दिन पर्वात् श्री० भगवतीचरण 'जाट' को साथ ले जाकर रेलवे लाइन पर बम फिट कर श्राए।

१६ वीं जनवरी १६३१: जब मामला पेश हुआ तो सरकारी वकील ने मामला स्थिगित करने के लिए प्रार्थना की। सरकारी वकील ने कहा, कि चूँ कि श्री॰ सीताराम फरार आभियुक्त सक्खर में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस कारण जब तक वह लाहीर न लाए जाएँ मामला स्थिगित कर दिया जाय।

२६ जनवरी १६३१: त्राज षड्यंत्र केस त्रिभियुक्तों को ठीक दस बजे कचहरी में लाया गया। त्रिभियुक्तों ने त्राते ही 'इन्क्रिलाव जिन्दाबाद' 'भगत सिंह जिन्दाबाद' इत्यादि क्रान्ति-कारी नारे लगाए।

#### इन्द्रपाल का बयान

इक्रवाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि रात्रि के समय श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा मैंने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हम घर से दस बजे गए थे और प्रातःकाल ४ बजे हम सारे काम से निश्चिन्त होकर लीटे। उस रात को बहुत ठएड पड़ रही थी। इसलिए कोई मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था। हम बहुत से तारों के गुच्छे साथ ले गए थे। इनकी लम्बाई लगभग ३०० फीट होगी। कुहरे के मारे कुछ सुफ नहीं पढ़ता था। इसूँ-त्यूँ करके हमने बमों को दबा दिया और तार का एक सिरा

मि० सलीम (जज )—त्रापके पहले बयान में लिखा है कि त्रमीरचन्द त्रभियुक्त सबेरे नौ बजे त्राया।

इन्द्रपाल—यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने स्वयं जोड़ दिया होगा।

गवाह ने कहा कि २२ दिसम्बर को हंसराज ने स्विच फिट किए। हंसराज बाजार सं एक दर्जन बैटिरियाँ मोल ले श्राया था। वह बैटिरियाँ एक बक्स में लगा कर तार के साथ एक स्विच से फिट कर दी गई । हम बक्स लेकर रेलवे लाइन पर गए, श्रीर सारे बन्दोबस्त का फिर से निरीज्ञण किया। रात के नौ बजे हम नई देहली में वापस लौटे। वहाँ श्रमोरचन्द इत्यादि सब सामान बाँध कर सोए थे।

उसी रात को एक व्यक्ति आसफ नामी आया और यशपाल से बातें करके चला गया। जब हम रात को बातें कर रहे थे तो इंसराज ने शीशों निकाल कर दिखाई और कहा कि आक्रमण करने के समय यदि कोई देख ले तो इस शीशी को खोल देना। सब बेहोश हो जाएँगे। मुमे पता नहीं, कि आक्रमण के लिए कौन चुना गया था, परन्तु मेरा अनुमान है, कि यशपाल को यह काम सौंपा गया था।

# वॉयसरॉय पर भाक्रमश

२२ दिसम्बर को मैं ऋौर हंसराज लाहौर वापस लौट आए ।

• व्याप्ति ०० व्याप्ति व्यापति व्यापत

इन्हीं दिनों मेरी भेंट सरनदास अभियुक्त से हुई। उसकी बातचीत से मुक्ते पता चला कि वह क्रान्तिकारी विचारों का है। उसने मुक्ते ऐसी पुस्तकें मोल लेने को कहा, जिनमें क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया गया हो। मैंने 'बन्दी-जीवन', 'विजया' आदि पुस्तकें मोल ले लीं।

२८ दिसम्बर को श्रीमती दुर्गावती ने मुक्ते एक पत्र दिया। वह पत्र श्रमीरचन्द के लिए था, परन्तु बहुत ढूँढ़ने पर भी वह मुक्ते न मिला। मैंने इसे फाड़ कर पढ़ा। इसमें साईकिल के सम्बन्ध में कुछ लिखा था। कुछ दिन के परचात् श्रमीरचन्द मुक्ते मिला तो मैंने उसे पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बता दिया।

२ जनवरी को मैंने पञ्जाब शिन्टिक्क प्रेस के पीछे एक मकान ले लिया। इस मकान में मैं अपने छोटे भाइयों के साथ रहा करता था। पण्डित रूपचन्द ग्वालमण्डी वाली बैठक ही में रहने लगा।

# श्रीमती दुर्गा का पत्र

एक दिन धर्मपाल श्रिभयुक्त श्रीमती दुर्गीवती का पत्र लेकर मेरे पास श्राया। उसमें लिखा था कि सनातन-धर्म कॉलेज के सामने सन्ध्या के समय एक मनुष्य मुक्ते मिलेगा। मैं इस श्राझा-नुसार नियत स्थान पर पहुँच गया। वहाँ मेरी श्रीयुत भगवती-चरण जी से भेंट हुई। श्री० भगवतीचरण ने मुक्ते बताया कि यशपाल को पद्धाब प्रान्त का सञ्चालक बना दिया गया है, इस कारण से वह पद्धाब में मेरे पास ठहर कर काम करेगा। मैंने उसको श्रपने पास श्राश्रय देना स्वोकार कर लिया। इसके ० ब्बााक्र ०० व्याक्त वहाँ से लौट त्राए । श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट तथा श्रमीरचन्द मेरे मकान पर ही रहे ।

इन्हीं दिनों यशपाल ने मुमे बताया कि वॉयसरॉय पर आक्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था। श्री० भगवतीचरण, चूँ कि सारे दल के सञ्चालक थे, इस कारण यह काम यशपाल को, जो केवल प्रान्तीय सञ्चालक था, सौंपा गया था। दूसरे वह कौजी वदीं, जो कि आक्रमण के समय काम में लाई जाने वाली थी, यशपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूरी न आती थी।

श्रीयुत भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान पर रहा करते थे। इन्हीं दिनों श्रीयुत चन्द्रशेखर भी मेरे पास आए श्रीर दूसरे क्रान्तिकारियों से मिले। मुफे श्रीयुत भगवती-चरण ने बहुत-सो हिदायतें कीं, कि काम किस प्रकार से करना चाहिए।

३० जनवरी १६३१: इक्रवाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि ओयु त भगवती चरण के साथ बातचीत करने के बाद मैंने औ० यशपाल का ठहराना स्वीकार कर लिया । २ जनवरी को आमती दुर्गादेवी ने आ० धर्मपाल के द्वारा मुक्ते अपने मकान पर बुलाया और कहा कि सन्ध्या के छः बजे एक व्यक्ति रेशमी रूमाल हाथ में लिए गोलवाग्र में तुम्हें मिलेगा। उसका नाम शिव होगा। वह जा कुछ पूछे बता दना। मैं सन्ध्या को नियत स्थान पर पहुँचा। कुछ काल तक प्रतीचा करने के पश्चात एक व्यक्ति हाथ में रेशमी रूमाल लिए हुए आया। उसने मुक्ते औयु त भगवती चरण तथा औयु त यशपाल का पता पूछा, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दो-तोन दिन में इनका पता बताऊँगा। कुछ दिन पश्चात् श्री० यशपाल लाहौर आया तो मैंने उसे

# विश्वव-दल का सङ्गठन

श्री० यशपाल ने मुक्ते बताया कि जब कोई घोषणा "हिन्दु-स्तान सोश्लिस्ट रिपंडलकन श्रामीं" की श्रोर से की जाती है, तो उसके नीचे बलराज के हस्ताचर रहते हैं। यदि कोई घोषणा "हिन्दुस्तान रिपंडलकन एसोसिएशन" की श्रोर से की जाती है, तो उसके नीचे प्रेंजिडेस्ट "कर्तारसिंह" के हस्ताचर रहते हैं! 'बलराज' को कमाएडर-इन-चीक श्रीर 'कर्तार सिंह' को प्रेजिडेस्ट लिखा जाता है। रिपंडलकन एसोसिएशन का काम क्रान्तिवाद का प्रचार करना है। 'रिपंडलकन श्रामीं' का काम 'एक्शन' करना है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का मेम्बर हिन्दुस्तान श्रामीं का मेम्बर मी हो सकता है। मेम्बर बनने के तीन स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में व्यक्ति सहायक होता है, फिर धीरे-धीरे उसका 'सदस्य' होने के पूर्ण श्राधकार दिए जाते हैं।

# "फिलॉसोफी ऑफ बॉम"

श्रीयुत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पञ्जाब में बाँटने के लिए लाया था। जिनका शीर्षक "फिलॉसोफी आँफ बॉम" था। मैंने यशपाल से पूछा कि इतने परचे तुमने कहाँ से लिए हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक प्रेस कलकत्ता में है, वहाँ पर एक पुस्तक भी छप रही है, जिसका नाम "वार आँफ इण्डिन्स" है। यह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त थी।

कुछ दिनों के परचात् मैं और श्री० यरापाल रावलपिरडी गए और वहाँ पर "किलांसोकी आंक बॉम' नामक परचे बाँट

०वामाः ○०वामाः ○०वामाः ○००वामाः ○०वामाः ○

२ फरवरी, १६३१: आज सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए षड्यन्त्र-केस के अभियुक्तों को पेश किया गया। अभियुक्तों ने कचहरी में आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रान्ति-कारी नारे लगाए।

इक्कबाली गवाह इन्द्रपाल ने श्रपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि जब श्रीयुत यशपाल कराची से वापस श्राया तो वह मुक्ते श्रीयुत गुलाबसिंह की बैठक पर मिला। उसके पास एक सूट-केस था, जिसमें बहुत-सी शीशियाँ थीं। मुक्ते श्रीयुत यशपाल ने बताया, कि यह सामान इस्लामिया कॉलेज से चुराया गया है।

कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपाल, श्रीयुत अमीरचन्द तथा एक श्रीर नवयुवक एक मोटर-साइकिल लाए। श्रीयुत यशपाल ने कहा कि इस मोटर-साइकिल कि मरम्मत करवाना है। श्री० अमीरचन्द वह मोटर-साइकिल मरम्मत के लिए मिस्नी को दे आया।

फरवरी के अन्त में श्री० यशपाल ने मुक्ते लायलपूर भेजा। मैं वहाँ जाकर पुरानी सराय में ठहरा। रात के समय मुक्तसे श्री० इंसराज भिलने आया।

मैंने एक बरहल, जो श्री० यशपाल ने मुमे दिया था, श्री० हंसराज को दे दिया। मैंने श्री० हंसराज को यह भी बताया कि श्री० यशपाल ने गैस बनाने वाली दवाई का प्रबन्ध कर लिया है। श्री० हंसराज के साथ एक और नवयुवक भी मुमे मिला था, परन्तु वह इस समय अभियुक्तों के कटचरे में नहीं है। मैं जब पुलिस की हिरासत में भी तो पुलिस वालों ने मुमे

्याक्का २० व्याक्क २० व्याक्क २० व्याक्क २० व्याक्क २० व्याक २० व्याक २० व्याक २० व्याक २० व्याक २० व्याक २० व मैंने पुलिस के डर से ऐसा ही किया।

जज—क्या तुम्हें कहा गया था, कि श्री० धर्मवीर की शनाख्त करो ?

गवाह—हाँ, मुक्ते पुलिस ऋकसरों न कहा था, कि उनकी शनाख्त करनी है।

जज-श्रापने ऐसा क्यों किया !

गवाह—मुमे वादा-मुत्राकी का लालच दिया गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया।

मैंने इक्तवाली गवाह बनना, इसलिए स्वीकार नहीं किया था, कि मैं भूठी गवाही देकर निर्दोष नवयुत्रकों को धराड । परन्तु उस समय यदि मैं शनाखत न करता तो मेरी शामत श्रा जाती। पुलिस वाले मार-मार कर मेरा कचूमर निकाल देते।

जज—क्या त्रापने गिरफ्तारी से पहले कभी श्री० धर्मवीर त्र्यभियुक्त को देखा था ?

गवाह- नहीं।

जज—आपने श्री० धर्मवीर श्रीभयुक्त को कब देखा ?

गवाह—पहले-पहल मुक्ते श्री० धर्मवीर किलाशाही में बड़ी दूर से दिखाया गया। वहाँ से मैं उसे अच्छी तरह से नहीं देख सका। इसलिए मैंने पुलिस-अफसरों को कहा कि इसे मेरे पास लाया जाए। चुनाळचे पुलिस बाले मेरे पास आए और मैंने उसे सहज ही में शनाखत कर लिया।

जज-क्या आपने तकलीफों से डर कर यह बयान दिया था ?

गवाह—मैंन तकलीफों से डर कर बयान नहीं दिया था, बिक मेरे साथ बादा-मुखाकी भी प्रतिका की गई थी, इसलिए •बाक्ष ०० वाक्ष ०० व

वकील सफ़ाई—श्रभियुक्त श्री० धर्मवीर का बयान भी ले लिया जाय। जिससे यह सिद्ध हो सके, कि वहाँ पर श्रभियुक्त को इक्तवाली गवाह को दिखाया गया था।

सरकारी वकील—इस समय ऋभियुक्त का बयान लेना उचित नहीं। इक्तवाली-गवाह से जिरह करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसने ऋभियुक्त श्री० धर्मवीर को देखा था।

# श्री० धर्मवीर का बयान

इक्कबाली गवाह को कचहरी से बाहर भेज दिया गया श्रीर झिभियुक्त श्री० धर्मवार का बयान श्रारम्भ हुत्रा ।

श्रिभियुक्त ने कहा कि मैं वह स्थान दिखा सकता हूँ, जहाँ पर मुमें इक्नबाली गवाह को दिखाया गया था। क्रिले में एक बेरी का वृत्त है, पास ही एक घर है, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। उसके दाहिनी श्रोर शौचालय है। मुमें सैयद श्रहमद-शाह हथकड़ी लगा कर ले गया था।

इक्तबाली गवाह ने श्रिभयुक्त के इस बयान का समर्थन किया। श्रपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने कहा—श्री० प्रेमनाथ फरार श्रभियुक्त मेरे मकान पर श्राया करता था। वह प्राय: वैज्ञानिक यन्त्र तथा द्वाइयाँ खरीद कर लाया करता था। कई बार गैस बनाने का उद्योग किया गया, परन्तु सफलता नहीं हुई।

एक दिन एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम 'त्रासक' था, मेरे मकान पर त्राया। त्रासक का असती नाम सुमे विदित नहीं। अग्रात भगवतीचरण तथा हंसराज उस समय मेरे मकान पर थे। त्रासक को एक सप्ताह पहले मैंने त्रपनी बैठक में देखा था। वह व्यक्ति मुसलमान नहीं था; क्योंकि मैंने कभी उसे श्रक्ताह का नाम लेते नहीं सुना था। इसकी श्रायु २४-२४ वर्ष के लगभग थी। वह पञ्जाबी और उद्दू श्रच्छी तरह नहीं बोल सकता था, श्रङ्गरेजी बहुत तेजी से बोलता था। वह श्री० यशपाल के लिए चाय पीने के बर्तन लाया था।

३री फरवरी १६३१: इक्कवाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुये कहा, कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में यशपाल मुक्ते लायलपूर ले गया। वहाँ पर हम हंसराज से मिले। हंसराज ने हमको एक गुलद्स्ता दिखाया और बताया, कि इस गुलद्स्ते का उत्पर का भाग काट कर नीचे के भाग से बम का खोल बनाया जायगा। इस खोल को साठ भागों में विभाजित किया जायगा। जब बम चलेंगे तो इसके सात दुकड़े हो जायँग। हमने गुलद्स्ते की स्कीम को पसन्द किया और दूसरे दिन लाहौर वापस आ गए।

# सरदार भगत सिंह को छुड़ाने का उद्योग

इन दिनों भी यशपाल मेरे ही साथ रहता था। एक दिन यशपाल ने मुक्ते कहा कि पार्टी ने जेल-एक्शन करने की आयो-जना की है। जेल-एक्शन का अर्थ यशपाल ने मुक्ते बताया, कि सरदार भगतसिंह, श्रीयुत दत्त श्रीर इनके श्रन्य साथियों कां छुड़ाना है। इस एक्शन के लिए एक ऐसी गैस तैयार करनी थी, जिससे सारे पहरेदार, सिपाही श्रीर जज लोग बेहोश हो जायँ। श्रभियुक्तों को दूसरी गैस सुँघा कर होश में रखने का बिचार था।

# "गोली से उड़ाया जायगा"

यशपाल ने मुम्ने बताया, कि उन श्रिभयुक्तों को, जिन्होंने लाहीर पडयन्त्र केस में इक्तवाली बयान दिए हैं या किसी दूसरे व्रकार से पुलिस की तकतीश में सहायता की है, उनको गोली से उड़ा दिया जायगा। जिन श्रभियुक्तों को प्राण-दण्ड दिया जाना था, उनमें श्रीयुत सुखदेव, जिनको फाँसी का दगड मिला है, का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी का निरी ज्ञाण करने के लिए, कई बार भेजा गया। मैं भी प्रायः उसके साथ जाया करता था। हमने कचहरी का एक नक्तशा तैयार किया। परन्तु गैस बनाने में श्रसफलता हुई। इसलिए जेल-एक्शन कुछ समय के लिए स्थिगित कर दिया गया। गवाह ने कहा कि निम्न-लिखित श्रभियुक्तों को छुड़ाने का निश्चय था। सरदार भगत सिंह उर्फ रणजीत, श्री० प्रतापंसिंह उर्फ कुन्द्नलाल, श्री० डॉक्टर गयाप्रसाद, श्री० कमलनाथ तिवारी, श्री० जितेन्द्र-नाथ सान्याल, श्री० त्रजय कुमार घोष, मास्टर त्राज्ञाराम. श्री० विजय कुमार सिन्हा, श्री० किशोरीलाल, श्री० प्रेमदत्त. श्री० महाबार सिंह, श्री० राजगुरु, श्री० बकुटेश्वर दत्त । बाक़ी अभियुक्तों को गोलियों से उड़ाने का निश्चय किया गया था।

एक दिन श्री० हंसराज मेरे पास श्राया श्रीर उसने कहा कि यशपाल मुम पर कुछ नाराज है। इसलिए मुमे किसी सीनियर मेम्बर से मिलाश्रो। मैंने उस श्री० भगवतीचरण से मिला दिया। यशपाल मुम पर बहुत नाराज हुश्रा श्रीर मुमे गोली से उड़ा देने की धमकी दी।

# सरदार भगतसिंह को विष्ठव-दल का वचन

श्री० भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब

Эलाक्षि Oo लाक्षि Oo लाक्षे Oo लाकष्ठ Oo लाक्षे Oo लाकष्ठ Oo लाक्षे Oo लाक्

४थो फरवरी १६३१: ऋाज इक्षवाली गवाह ने ऋपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि मेरे मकान पर श्री० भगवतीचरण, यशपाल, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनानाथ रहते थे। कभी-कभी श्री० दुर्गोदेवी, श्री० धनवन्तरी तथा सिराज उद्दौला ऋाया करते थे। सिराज उद्दौला श्री० सुखदेवराज का पार्टी-नाम था। श्री० प्रेमनाथ भी कभी-कभी वहाँ ऋाया करता था। मैंने उस मकान पर ऋाना-जाना बन्द कर दिया, क्योंकि वहाँ सारा दिन साइकिलों का ताँता लगा रहता था।

एक दिन मैंने उस मकान पर एक लड़की को देखा।
यशपाल ने कहा, इस लड़की को बहुत छुपा कर लाहोर के
बाहर कहीं रक्खा जायगा। मैं प्रेम के साथ रावलपिएडी लड़की
का प्रबन्ध करने गया, परन्तु सफल न हुआ। एक दिन मैंने
एक और अपरिचित लड़का, जिसकी आयु १६-१७ वर्ष की
होगी, मकान पर देखा। उसको "लॉट" के नाम से पुकारा
जाताथा। कुछ दिनों बाद, श्री० भगवतीचरण के अदेशानुसार
श्री० हंसराज से बम के खोल लेने के लिए गया। श्री० हंसराज,
श्री० अमीरचन्द और मैं तीन बक्सों में सामान बन्द कर के
लाहोर लाए। उस समय मकान पर श्री० भगवतीचरण तथा
अन्य मेम्बर उपस्थित थे। सब ने बम के खोल देखे और
पसन्द किए।

ध्वीं फरवरी १६३१ : आज ट्रिब्यूनल के सम्मुख लाहौर

०नाताः ००नाताः ००नाताः ०००नाताः ०००ना

# पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे

कुछ दिनों के बाद हरिराम और कृष्णगोपाल श्राभयुक्त लाहौर आए और मुक्तसे मिले। मैंने जो यह बयान दिया था, कि वे पार्टी-सम्बन्धी कार्य से लाहौर श्राए थे, ग़लत है। बात यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखे थे और मैंने वे ही मैजिस्ट्रेट के सामने दुहरा दिए थे।

मि० सत्तीम—क्या तुम्हारा मतत्तव यह है कि क्रुडणगोपाल, हरिराम, जहाँगीरीलाल श्रीर महाराजिकशन पार्टी के मेम्बर नहीं थे।

मुखबिर ने कहा कि बाद में जहाँगीरीलाल पार्टी में सिम्मिलित हो गए थे। मैं महराजिकशन को नहीं जानता। हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं थे। क्योंकि वे पार्टी के नियमो के अनुसार उसमें सिमिलित नहीं किए जा सकते थे।

प्र०-(फर वे गिरफ्तार क्यों किए गए थे ?

उ॰—पुलिस ने ऐसे ही एक व्यक्ति की श्रपने जाल में फँसाने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा भी सम्बन्ध पार्टी के किसी सदस्य से था।

मि० सत्तीम—पुत्तिस ने तुम्हारे श्रीर रूपचन्द के भाई को क्यों गिरफ्तार नहीं किया ?

उ०—मेरा भाई सरकारी गवाह बना लिया गया था श्रीर इस प्रकार वह पुलिस का मतलव सिद्ध कर सकता था। रूपचन्द का भाई उम्र में बहुत छोटा था।

प्र०—तुम यह किस प्रकार कहते हो कि हरिराम और कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते थे ?

उ०—पार्टी में सम्मिलित होने के लिए सद्स्य की त्रायु १८ क्योर २५ वर्ष के त्रम्दर होनी चाहिए, परन्तु हरिराम की उम्र उससे ज्यादा थो। एक नियम यह भी था कि कोई सरकारी नौकर पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। कृष्णागोपाल सरकारी नौकर था त्रौर इसलिए वह पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद मुखिषर ने कहा, कि कोई भी सदस्य पार्टी में ३४ वर्ष की आयु तक रह सकता था। नियम प्रकाशित नहीं किए गए थे, सख्यालक के पास रहते थे। लाहौर पह्यन्त्र-केस के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया था और उन परिवर्तित नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य उन्हीं बातों के सम्बन्ध में जान सकता था, जिनका उससे खास सम्बन्ध था। यह नियम इस्तिए बनाया गया था कि यदि कोई सदस्य गिरफ्तार हो जाय तो वह पार्टी के अन्य सदस्यों की कार्यवाही का भएडा न फोड़ सके, जैसा कि पहले पड्यन्त्र-केस में हंसराज और फणीन्द्रनाथ मुखिवरों ने किया था। नियम बड़ी सखती से पाले जाते थे।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि शिव, जो लापता है, मेरे पास आया, मुमसे बम और रिवॉल्वर लाने के लिए कहा। मैं जहाँगीरीलाल के घर गया और मैंने एक ट्रक्क में एक रिवॉल्वर और आठ बम बन्द करे, वह शिव को दे दिया। २८ वीं मई को जब मैं एस० डो० स्कूल अपने भाई को देखने जा रहा था, तब शिव रास्ते में मुमसे मिला और उसने मुमसे कहा कि भगवतीचरण, सुखदेवराज और शिव के साथ रावा • व्यामाः Oo व्यामाः

जलपान के परचात् अपना बयान प्रारम्भ करते हुए इन्द्रपाल ने कहा, कि एक दिन मैंने दो ऑफिसरों को हरिराम के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए सुना। एक ऑफिसर ने कहा कि हरिराम हिन्दू-मुस्लिम दक्ने में बच गया था, उसे इस मामले में अब अवश्य फँसाना चाहिए। फिर उसने उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में कहा, कि मेरे साथी भूल कर मिण्टो-पार्क में चले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तब एक कॉन्स्टेबिल ने उनसे उनके वहाँ बैठने का कारण पूछा। मैंने उसे एक सिगरेट देकर वहाँ से हटा दिया। सबेरे शिव मेरे पास आया और उसने कहा, कि मेरे आने के एक घण्टे बाद भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। शिव ने यह भी कहा, कि उसका शव जक्कल में दफ्तना दिया गया है। उसने यह भी कहा कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रावी गए थे और दोनों ने अपनी साईकिलें मञ्जाह के पास छोड़ दी थीं। सुखदेवराज का

१७ वीं फरवरी, १६३१: आज जब लाहौर षड्यन्त्र केस का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों की ओर से वकील-सफाई ने एक प्रार्थना-पत्र, इस आशय का दिया, कि चूँकि सरदार भगतिसह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है, इस कारण से इन तीनों नवयुवकों की फाँसी रोक दी जाए।

#### प्रार्थना पत्र इस प्रकार था:

"श्रभियुक्तों की श्रोर से १६वीं फरवरी को एक प्रार्थना-पन्न इस श्राशय का दिया गया था, कि गत लाहौर षड्यन्त्र-केस के तीन श्रभियुक्त सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरू तथा श्री० सुखदेव, जिनको फाँसी-दण्ड दिया जा चुका है, इस मामले में श्रावश्यक गवाह-सकाई हैं, श्रतएव उनकी फाँसी को रोकने का प्रयत्न किया जाए, ताकि उनकी गवाही इंस मामले में हो सके।"

श्रदालत ने उस प्रार्थना पत्र पर विचार करके वकील-सफाई से यह पूछा था, कि किन-किन विषयों पर इन व्यक्तियों की गवाही श्रावश्यक हैं ? उसी श्राज्ञानुसार, हम यह बताना चाहते हैं, कि सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही निम्न-लिखित विषयों पर श्रावश्यक है:

(१) सरकारी गवाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिलिस्ट

- - (२) सरकार के इस कथन को भूठ सिद्ध करने के लिए, कि नए षड्यन्त्र-केस के त्राभयुक्तों ने उस दल से मिलकर सरकारी त्राक्रसरों को मारने के लिए षड्यन्त्र रचा;
  - (३) उक्त दल द्वारा पञ्जाब में जो कार्य किए गए बताए जाते हैं. उनको भूठ सिद्ध करने के लिए ;
- (४) इक्तबाली गवाह-इन्द्रपाल के उस कथन को भूठ सिद्ध करने के लिए, जिसमें उसने यह वताया है, कि नौजवान भारत-सभा क्यों बमाई गई;
- (४) यह पता लगाने के लिए, कि जिन ऋभियुक्तों को फरार बताया जाता है, वह सचमुच ही फरार हैं, ऋथवा उनका ऋस्तित्व कपोल-कल्पित है;
- (६) यह पता लगाने के लिए, कि श्रिभयुक्तों के जी उपनाम बताए जाते हैं, वह ठीक हैं या भूठ, श्रीर सरकारी गवाहों के बयानों में कोई सचाई भी है, कि नहीं;
- (७) यह पता लगाने के लिए, कि विसव दल के दो भागों में बट जाने की कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान की है, वह सत्य है या भूठ :
- ( ूं) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता की जाँच करने के लिए, जिसमें उसने बताया है, कि विसव-दल के नियम सन् १६२६ में बदले गए थे;
- ( ६ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कोई सम्बन्ध इस केस के ख्राभयुक्तों तथा पिछले षड्यन्त्र-केस के ख्राभयुक्तों में रहा है;

- (१०) यह पता लगाने के लिए, कि कभी सरदार भगत-सिंह की भेंट इन्द्रपाल इक्तवाली गवाह से हुई थी;
- (११) यह पता लगाने के लिए, कि क्या कभी सरदार भगतिसह काकोरी के शहीदों की फोटो के नीचे, इन्द्रपाल इक्तवाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए गए थे:
- ( १२ ) यह पूछने के लिए, कि क्या श्री० सुखदेव वास्तव में पञ्जाव के सञ्चालक थे ;
- (१३) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगतसिंह तथा श्री० बी० के॰ दत्त को छुड़ाने का जो अयत्न किया गया था, क्या वह सरदार भगतिसह तथा उनके साथियों की सलाह संकिया गया था;
- (१४) यह पता लगाने के लिए, कि क्या सचमुच ही श्री० सुखदेव श्रीर यशपाल ने इक्कवाली गवाह के पास वह सूट-केस रक्खा था, जिसमें कि बम पड़े हुए थे;
- (१४) यह पता लगाने के लिए, कि वॉयसरॉय की स्पेशल ट्रेन पर जो बम फेंका गया था, क्या वह वास्तव में श्री० भगतसिंह की सलाह से फेंका गया था ?

इसके सिवाय और भी कई ऐसे विषय पर सरदार भगत-सिह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि अभी तक पहले इक्तबाली गवाह इन्द्रपाल का ही बयान समाप्त नहीं हुआ, इस कारण यह बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय पर उनकी गवाही की और आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रार्थना-पत्र इस समय इस कारण से दिया गया है, क्योंकि यह पता चला है, कि तीनों गवाहों—सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव को, शीघ ही फाँसी लगने वाली है। सकाई के लिए इनमें से

ला० श्यामलाल वकील सफाई ने कहा कि अदालत को इस बात का निश्चय करना होगा, कि क्या श्री० भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है। फाँसी रोकने का अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार को है। इस कारण अदालत क्रपया इस प्रार्थना-पत्र को अपने अनुमोदन सहित प्रान्तीय सरकार को भेज दे।

सरकारी वकील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार भगतसिंह श्रीर उनके साथियों की गवाही त्रावश्यक है, तो वह गवाही शीघ्र ही फाँसो लगने के पूर्व ले लेनी चाहिए।

वकील-सफाई—जब तक वादी श्रपना केस समाप्त नहीं कर लेता, गवाह-सफाई पेश करना क्रानून-विरुद्ध है।

# मदालत का फैसला

अदालत ने फ़ैसला किया, कि यह प्रार्थना-पत्र प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिया जाए, क्योंकि अदालत को फाँसी रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

## इक्तबाली गवाह का बयान

इसके पश्चात् इन्द्रपाल इक्षवाली गवाह ने श्रपना बयान जारी करते हुए कहा, कि मैं श्रीर जहाँगीरीलाल ग्वालमण्डों के मकान पर जाकर बम किट कर श्राए। मनोहर उसी मकान पर रहा, परन्तु हम वापस लौट श्राए। दूसरे दिन सबेरे बम फटने की योजना की गई थी। मुमें पता नहीं, कि बम फोड़ने के लिए मोमबत्ती किसने जलाई थी।

१८वीं फरवरी इक्कवाली गवाह ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, कि १८ जून की रात को ग्वालमण्डो वाले मकान में बम फिट किए गए थे। श्रीव नगीर काल ने अपनी जेब से पाँच घोषणाएँ, जिनका शीर्षक था ''त्र्यातशी-चक्कर मैदाने-कारेजार में" निकाल कर बम के नीचे रख दिए। सबेरे हम बैठक पर लौटे। वहाँ पर दल के दूसरे सभासद भी उपस्थित थे। साढ़े सात बजे मैं श्रीर श्री० गुलाबसिंह ग्वालमण्डी वाले मकान की ऋोर गए। उस समय मकान में से धुत्राँ निकल रहा था, त्रीर लोग तरह-तरह की गप्पें हाँक रहे थे। कोई कहता था—'बम फट गया।' कोई कहता था—'गोली चल गई।' मैंने समम लिया, कि छोटे बम ने, जो पुलिस को बुलाने के लिए रक्खा गया था, श्रपना काम किया है। उस समय तक वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं थी। आधे घन्टे के पश्चात मैं फिर वहाँ गया, तो पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैं सीधा मकान पर न जाकर, एक हलवाई की दृकान पर गया, और वहाँ से दही की छाछ वनवा कर पीने लगा। हलवाई की दुकान पर बैठ कर मैं दुसरे बम के चलने की प्रतीचा कर रहा था।

कुछ देर प्रतीचा करने के पश्चात् में अपने काम पर 'शेर खालसा' के द्यतर में चला गया। सन्ध्या के समय मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि अमृतसर, लाहौर, लायलपूर, गुजरानवाला, शेखूपुरा तथा रावलिपगड़ी में एक ही समय बम चल गए हैं। मैंने यह भी पढ़ा, कि कुछ.पुलिस वाले बम चलने से घायल भी हुए हैं।

"टके सेर बम"

१६ जून को जब मैं बैठक पर गया, तो वहाँ पर दल के

०•ाााााः ०० वाााााः ०० वाााााः ०० वाााााः ०० वााााः दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे। श्री० रूपचन्द्र ने कहा कि ऋष तो टके सेर बम बिकने लगे हैं। एक ही साथ छः शहरों में बम फट गए हैं।

प्रश्न-समाचार पत्रों ने दल के इस कार्य को किस दृष्टि से देखा था ?

उत्तर—'मिलाप' ने एक ऋमलेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'देशघातक' जिसमें हम लोगों को बुरा-भला कहा गया था।

२२ जून को श्री० हंसराज मेरे पास आया और उसने मुमे 'मिलाप' के अपलेख का उत्तर लिखने को कहा। मैंने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था "आतशी चकर मैदाने कारेजार में" मैंने वह लेख श्री० हंसराज को दिखाया और उसने उसे बहुत पसन्द किया।

२४ जून को श्री० हंसराज उसी लेख को बहुत सी कॉपियाँ इपवा कर ले आया। यह घोषणाएँ हम लोगों ने शहर में चिपका दीं।

एक दिन श्रां० रूपचन्द ने मुमसे पूछा कि जिन-जिन स्थानों पर बम फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई हैं। क्या यह कार्य किसी दल की श्रोर से किया गया है ? मैंने उसे बताया कि यह काम 'श्रातशी चकर' नामी दल की श्रोर से किया गया है श्रोर में उस दल के प्रेस-ब्राख्न में काम करता हूँ।

# श्री० भगवतीचरण का स्मृति-चिन्ह

एक दिन मैं और श्री० हंसराज रावी के किनारे उस स्थान पर गए, जहाँ पर श्री० भगवतीचरण जी का देहान्त हुआ था। श्री० हंसराज ने मुक्ससे कहा था, कि वह वहाँ श्री० भगवती-चरण की आत्मा को बलाएगा। परन्त उसे सफलता न मिली। हमने वहाँ पर हिंदुयों का एक ढेर देखकर यह सोचा, कि यह हिंदुयाँ श्री० भगवतीचरण की हैं। उस ढेर में स मैंने एक जबड़ा उठा लिया। वहाँ एक गड्ढा था, जिसमें कुछ कपड़े भी पड़े हुए थ। मैंने यह सोचा, कि यह कपड़े भी श्री० भगवतीचरण के होंगे। मैंने जबड़ा कपड़े में लपेट कर अपने सन्दृक्ष में स्मृति-चिह्न स्वरूप रख लिया।

एक दिन में और श्री० हंसराज रावी के किनारे बम की परीचा करने के लिए गए। रास्ते में हमको सरदार गुलाबसिंह मिल गया। उसने मुम्मसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया—चूँ कि श्रब १२ बज चुके हैं, तुम्हारा कोई क़स्र नहीं है।

जज-बारह बजने सं तुम्हारा क्या मतलब है ?

गवाह—साधारण तौर पर सिक्खों को बारह बजे के नाम सं छेड़ा जाता है। क्योंकि यह बात बहुत प्रसिद्ध है, कि १२ बजे के पश्चात् गर्मी के मारे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह मैंने उससे मजाक किया था।

इस मजाक पर सरदार गुलाबसिंह मेरे साथ हाथा-पाई करने लगा, तो मैंने इसे बता दिया कि मेरे पास बम है, ऋौर यदि छेड़खानी की तो दोनों मर जाएँगे। सरदार गुलाबसिंह भी मेरे साथ हो लिया। हम तीनों साइकिलों पर चढ़ कर दरिया-रावी की श्रोर चल दिए।

२२वीं फरवरी: मुख्य बिर ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा कि जुलाई के आरम्भ में हम द्रिया के किनारे पर बम की परीज्ञा करने गए। वहाँ पर हमने एक उपयुक्त स्थान दूँ द कर बम फेंका, जो गिरते ही फट गया। फिर हम वापस लौट आए।

कुछ दिनों के पश्चात् हंसराज ने मुमे बताया कि दल े उसे गैस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके द्वारा सरदार भगतिसंह को छुड़ाया जाय।

मैंने हंसराज के कहने पर दल के वैज्ञानिक-यन्त्र उसे दे दिए। वह सामान मेरे मकान पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन परचात् हंसराज ने मुमे बताया, कि जब वह गैस बनाने की तैयारी कर रहा था, तो अकस्मात् धड़ाका हो गया। इसलिए गैस तैयार नहीं हो सकी!

#### स्ट-केस में बम फटा

२४वीं जुलाई को सरदार अमरीकसिंह मेरे पास घबराया हुआ आया। ११ बजे का समय था, सरदार के शरीर पर कुछ घाव भी लगे हुए थे, और वह बहुत परेशान था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि हंसराज ने उसे एक सूट-केस देकर बादामी बाग्र भेजा था, परन्तु सूट-केस में रास्ते में ही धड़ाका हुआ और बहुत-सा धुआँ बाजार में फैल गया। इस पर वह लोगों की आँख बचा कर भाग आया। सूट-कंस को वहीं पर छोड़ आया था। उसने मुक्ते कहा कि हंसराज ने मुक्ते धोखा दिया है, क्योंकि मुक्ते पहले नहीं बताया था, कि इस सूट-केस में बम रक्खा है।

श्रगस्त के दूसरे सप्ताह में हंसराज ने मुमे बताया कि सुखदेवराज लाहौर श्राया है श्रौर वह मुमसे मिलना चाहता है। चूँकि दल को यह पता चला है, कि मुमे पुलिस ढूँढ़ रही है, इस कारण से सुखदेवराज इसका पता लगाने श्राया है। इंसराज ने यह भी कहा कि दल ने १६,०००) द० खर्च करके मुमे विलायत भेजने का निश्चय किया है, ताकि मैं वहाँ जाकर विज्ञान का श्रध्ययन कहाँ।

इन्हीं दिनों यशपाल मेरे पास आया। यशपाल ने मुफे बताया कि वह दल को छोड़ कर भाग आया है। पूछने पर यशपाल ने मुफे बताया कि क्योंकि उसने विवाह कर लिया है, इस कारण दलवाले उससे नाराज हो गए हैं। यशपाल को चन्द्रशेखर आजाद ने बुलाया था, परन्तु चूँ कि यशपाल को पता लग चुका था कि दलवालों ने उसे दल के नियम भक्क करने के अपराध में प्राणद्र दिया है, इसलिए वह आजाद के पास न जाकर लाहौर भाग गया था।

यशपाल ने मुक्ते कहा, कि तुम्हारे पास सहायता के लिए श्राया हूँ। मैंने उस बताया कि सुखदेवराज तुम्हारे त्रिरुद्ध प्रचार कर रहा है। इस पर यशपाल ने मनोहर और हंसराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैंने दोनों को उससे मिला दिया।

दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो । वह मुक्ते साथ लेकर जैशीराम प्राउन्ड में गया । वहाँ पर श्री० धन्वन्तरि श्रीर श्री० शव हमको मिले । श्री० धन्वन्तिर ने मुक्तस पूछा कि क्या सचमुच सुखदेवराज यशपाल के विकद्ध शचार कर रहा है । मैंने कहा, हाँ । उन्होंने मुक्ते कहा कि तुम दल की सेन्ट्रल कमिटी के सामने यह बात कहने की तैयार हो । जब सेन्ट्रल कमिटी का श्रिधवेशन होगा तो तुमको बताया जाएगा ।

दूसरे दिन यशपाल मेरे पास आया और उसने मुक्ससे पूछा कि तुम दल का साथ दोगे या मेरा। पूछने पर यशपाल ने मुक्ते बताया कि दल के सदस्यों का विचार है, कि श्री० भगवतीचरण की मैंने हत्या की थी। इसलिए मुक्ते गोली से उद्दा देने का फैसला किया गया है। उसने मुक्स सहायता की शार्थना की। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कहाँगा।

२६वीं फरवरी'१६३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल की श्रदादाः में, मुखबिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त हो गया।

मुखबिर ने मैजिस्ट्रेट के सामने श्रपना बयान देते हुए नीचे लिखे स्थानों की शनाखत की :—

(१) वह दूकान, जहाँ से उसने यशपाल के लिए चीजें खरीदी थीं। (२) श्रीमती दुर्गादेवी (श्रीमती भगवतीचरण) का घर। (३) यूनीवर्सिटी प्राउण्ड का वह स्थान, जहाँ यशपाल ने मुखबिर को रिवॉल्वर से मारना चाहा था, क्योंकि मुखबिर ने क्रान्तिकारी दल के नियमों का उल्लङ्क्षन किया था। (४) वह स्थान, जहाँ मुखबिर ख्रीर हंसराज ने, वम फॅकने की परीज्ञा को था। (४) वह स्थान, जहाँ दल के सदस्य, भगतसिंह ख्रीर अन्य ख्रीभयुक्तों की लॉरी ख्राने की प्रतीज्ञा में, बैठकर ताश खेला था। (६) वह स्थान, जहाँ चन्द्रशेखर आजाद ख्रीर यशपाल उस दिन ठहरे थे। (७) सुतर मण्डी में नन्दलाल का मकान। (६) फरार प्रेमनाथ का मकान। (६) वह स्थान, जहाँ यशपाल की बहिन रहती थो। (१०) खाल मण्डी में वह घर, जहाँ १६वीं जून १६३० को बम फटा था।

मुखबिर ने अन्य स्थानों की भी शनाखत की। उसने उन स्थानों की भी शनाखत की, जहाँ पुलिस ने भूठी गवाहियाँ दी थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने शहद्रा, रावलिपरडी, लायलपूर और दिल्ली के भी अनेक स्थानों की शनाखत की है।

वह चौकीदार, जिसे यशपाल ने दो आने पैसे दिए थे, गवाह को नहीं पहचान सका। पुलिस ने चौकीदार से मुखबिर को शनाख्त करने के लिए कहा, और यह भी कहा, यही षड्यन्त्र-केस में भी गवाह था।

जहाँगीरीलाल, जयप्रकाश, कुन्दनलाल, धरमपाल श्रमीरचन्द, गुलाबसिंह, श्रमिरिकसिंह, रूपचन्द, द्यानतराम, भीमसेन, हरिराम, महाराजिकशन श्रीर श्रमियुक्त बंसीलाल को गवाह जानता था। पुलिस ने उससे धर्मबीर की शनाखत करवाई। उसने धर्मबीर को लाहौर फोर्ट में देखा था।

गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को चमा किए जाने के पहले ही शनाख़त किया था। अन्य स्थानों को चमा के बाद उसने शनाख़त किया।

पिंक्तिक प्रॉसीक्यूटर रायबहादुर ज्वाजाप्रसाद ने कहा कि गवाह ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, उससे इस बयान में अन्तर है।

लाला श्यामलाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने सारी कहानी कह दी है। मैजिस्ट्रेट के सामने जिस समय उसने बयान दिया था, उस समय वह पुलिस के दबाव में था। इस समय वह उस दबाव से स्वतन्त्र है।

२७ वीं फरवरी, १६३१: त्राज लाहौर के नए षड्यन्त्र का मामला फिर शुरू हुत्रा। त्राज मुखबिर इन्द्रपाल से प्रतिवादी दल के वकील ने जिरह किया।

### गिरप्रतारी की कहानी

लाला श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर इन्द्रपाल ने कहा, वह पुरानी अनारकली में अपने मकान पर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के उच्च-कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। गवाह को हथकड़ी दे दी गई, और उसे मोटर में बैठा कर लाहीर कोर्ट में लाया गया। दूसरे दिन से पुलिस, उसे फुसला कर उसका वयान लेने लगी। २८वीं अगस्त को मुखबिर को हथकड़ियाँ

०बाााा⇒००बााााः∞०बााााः∞००बााााः०००बााााः∞००बााााः∞००बााााः∞० बााााः∞० बााााः∞००बााााः∞००बााााः∞००बााााः∞००बााााः श्रीर बहिन को इस बेइज्जती से बचाने के लिए गवाह ने मुख्नविर बनना स्वीकार किया।

पुलिस ने गवाह से कहा, कि उसका बयान शुद्ध नहीं है, झौर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के एक हफ़्ता पहले, गवाह को एक लिखा बयान याद करने के लिए दिया गया। गवाह ने उसे श्रद्धरशः याद कर लिया, श्रौर वही बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया। जब कभी वह कुछ भूल जाता था, तो मलिक बरखुरदार श्रली उसे याद दिला देता था। बयान देते समय दो पुलिस के कर्मचारी गवाह के साथ रहते थे।

६ मार्च, १६३१: ऋाज रपेशल ट्रिब्युनल के सामने लाहौर के नवीन षड्यन्त्र-केस की पेशी हुई। ऋभियुक्तों के ऋन्यतम-बकील लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इक्कबाली गवाह ने कहा, कि मुक्ते डी० एस० पी० सच्यद ऋहमदशाह मोटे-मोटे सवालों का जवाब बता दिया करते हैं।

वकील—वह कौन से मोटे-मोटे सवाल हैं, जिनका जवाब आपको बताया जाता था ? और आप क्यों इक्कबाली गवाह बने ?

गवाह—क्योंकि पार्टी के सभी मेन्बरों ने सारी गुप्त बार्वे प्रकट कर दी थीं; इसलिए मैंने भी भेद खोल दिया और इसीलिए मैं इक्कवाली गवाह बना लिया गया। दूसरा सवाल जो मुमे पुलिस अफसर ने पढ़ाया था, वह यह था कि अभियुक्तों से दोस्ती और हमदर्दी जाहिर करना। किसी से दुश्मनी न जाहिर करना।

वकील-बयान देने से पहले किसी व्यक्ति को आपने शनाख्त किया था ?

गवाह—नहीं।

वकील-आपको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी

गवाह—मुमे अपना बयान पुलिस के सामने देने के बाद कहा गया, कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो और अगर तुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहनों और खो को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें भी मुक़द्दमे में शामिल कर लिया जाता।

वकील-नुम्हें इसंस किसी प्रकार का डर पैदा हुआ ?

गवाह—मुमे डर था कि मेरा भाई दीनानाथ ऋभियुक्त बना लिया जायगा। परन्तु मुमे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोई डर न था; क्योंकि वे तो मेरा काम करते ही न थे।

वकील-आपने बयान किस लिए दिया ?

गवाह—मैंने बयान इसिलए दिया था, कि मुक्ते माफ़ी देने का वचन दिया गया था। दूसरी वजह यह थी, कि मैं सममता था कि अगर मैं बयान दे दूँ तो मैं भी वच जाऊँगा और मेरे रिश्तेदार भी गिरफ्तार नहोंगे।

वकील-गिरफ्तारी के बाद आपका कीन-सा रिश्तेदार शाही किले में मिला ?

गवाह—मेरी स्त्री १४ सितम्बर की मुक्तसे शाही किले में मिली थी।

वकील—आपको किस समय मालूम हो गया, कि आपका कोई रिश्तेदार गिरफ्तार नहीं हुआ है ?

गवाह-मुक्ते बयान देने से पहले पता लग गया था।

वकील—तुम्हारी इच्छा स्त्री से मिलने की थी या वही तुमसे मिली ?

गवाह—वह मुम्मसे .खुद ही मिली। वकील—दीनानाथ शाही क्रिले में त्रापसे कब मिला था ?

गवाह—सितम्बर के श्रन्त में उसने मुक्तसे बतलाया कि वह मुलाक़ात से एक दिन पहले लाहौर श्राया है।

वकील—श्रापने दीनानाथ को बाहर क्यों भेज दिया था ? गवाह—हंसराज ने मुफ्ते बतलाया था, कि हमारी गिरफ्तारी की सम्भावना है, इसलिए मैंने दीनानाथ को गाँव पर भेज दिया, क्योंकि मुफ्ते डर था, कि वह भी गिरफ्तार कर लिया जायगा।

वकील-ग्रापने श्रपनी श्री से, जब वह क़िले में मिली थी, क्या कहा था ?

गवाह—मैंने उससे कहा था कि ऋब दीनानाथ की गिरफ्तारी का खटका नहीं है, इसलिए वह वापस ऋा जाए क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन यहाँ आने में कष्ट होगा ऋौर वह बराबर ऋकर मुमसे मिल सकता है।

वकील-इसके सिवा आपने स्त्रो से और क्या कहा था ?

गवाह—मैंने उसको वतलाया था कि मैं इक्कवाली गवा**ह** बन गया हूँ।

वकील-१४ सितम्बर से पहले आपने कौन-सी जगह की पहचान की थी?

गवाह—जहाँ तक मुक्ते याद है, मैंने उस वक्त तक भगवती-चरण की मौत की जगह की पहचान की थी।

वकील-अपने लाहौर के दूसरे स्थानों की कन पहचानः की ?

गवाह—माफी का वचन मिलने के बाद। वकील—श्वापने कितनी बार पहचान की ? गवाह—केवल एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने। ० बाह्याः ०० वाह्याः वाह्याः ०० वाह्याः ०० वाह्याः वाह्या

गवाह—हाँ।

वकील-कौन-कौन यहाँ से गए थे ?

गवाह—मि० महमूद, मैजिस्ट्रेट, खाँ साहब श्रताब्रह्माह इन्स्पेक्टर, मिलक बरखुरदार, सब-इन्स्पेक्टर, मियाँ मोहम्मद, हेड-कॉन्स्टेबिल, मेरे साथ लायलपूर गए थे।

वकील—श्राप लोग किस तारीख को रावलिएडी गए थे ? गवाह—याद नहीं। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के बाद।

वकील—क्या श्राप खैरातीराम की कार पर बैठ कर लायलपूर गए थे ?

गवाह—नहीं।

वकील-फिर किस की मोटरकार में गए थे ?

गवाह—मि० चमनलाल की कार में जो मि० महमूद के दोस्त थे क्योंकि सी० आई० डी० की मोटर खराब थी।

वकील—वह जगह जहाँ पर श्रापने खाना खाया था, उस दुकान को दूँदने के लिए पैदल गए थे, या मोटर पर ?

गवाह—मैं पैदल गया था। जब वह दूकान न मिली तो पुलिस ने जबरदस्ती मुक्त से एक सिक्ख की दूकान शनाख्त करवा ली।

वकील—उस वक्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया स्रोर उसने क्या जवाब दिया ?

गवाह—पुलिसवालों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि जिस वक्त, की आप बातें करते हैं, उस वक्त, मेरी दूकान बहाँ न थी।

वकील—उस सिक्ख दूकानदार ने या आपने उस दूकानदार की शनाखत की ?

गवाह—न उसने मुमे शनाख्त किया श्रौर न मुमसे उसकी शनाख्त कराई गई।

वकील-ग्रापने कितने कारखाने पुलिस को दिखलाए ?

गवाह—एक मैंने श्रपनी जानकारी से और दूसरा पुलिस के कहने पर दिखाया।

वकील—आप शेखूपूरा कब गए श्रौर किस कार में गए श्रौर कौन-सा मैजिस्ट्रेट आपके साथ था ?

गवाह—मैं शेखूपूरा मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय गया ऋौर मिस्टर महमूद के साथ गया।

वकील-वहाँ पर कौन था ?

गवाह—उस मकान में, जिसमें बम का चलना बयान किया गया है, एक बुद्धिया थी।

वकील-उसने आपकी शनाखत कब की ?

गवाह—२४ दिसम्बर को, लेकिन उसने पुलिस के कहने पर शनाख्त की।

वकील—पहले खैरातीराम सरकारी गवाह बने या तुम ? गवाह—खैरातीराम ।

वकील—त्र्यापने मुक़दमें के दौरान में शाही किले में किस मुल्जिम को देखा ?

गवाह—मैंने जयप्रकाश श्रीर भीमसेन को दो-तीन दफें देखा—उनको इस वक्त हथकड़ियाँ लगी हुई थीं श्रीर वे चार-पाइयों से बँधे हुए थे। इस समय मैं भी हथकड़ियों से जकड़ा श्रीर चारपाई से बँधा हुश्रा था।

वकील-किले में कितनी हवालातें हैं ?

वकील—क्या श्रापका भाई श्रापसे कभी-कभी मिलता था ? गवाह—हाँ।

वकील—श्रापके भाई का बयान किस तरह लिया गया श्रौर किस श्रकसर ने लिया ?

गवाह—सञ्यद श्रहमदशाह डी० एस० पी०, सी० श्राई० डी० ने मेरे बयान से कुछ ऐसा बयान निकाल लिया था, जो मेरे बयान की ताईद करता था—श्रीर वह क़ानूनी पकड़ में नहीं श्रा सकता था। उन्होंने ही मुक्तसे कहा कि मेरा भाई दीनानाथ क़ानूनी पकड़ में न श्राएगा। मुक्तसे कहा गया कि मैं उससे श्रदालत में वह बयान देने को कह दूँ, जो सञ्यद श्रहमद-शाह ने लिखा था।

वकील—श्रापसे सय्यद श्रहमदशाह डी० एस० पी० ने क्या कहा था ?

गवाह—मुमसे कहा था, कि सरदार गुलावसिंह को सरकारी गवाह मुश्राकी के वादे पर बना लिया जावेगा श्रीर वह मेरे बयान की पूरी तरह ताईद करेगा।

वकील—क्या श्रापको मैजिस्ट्रेट के मकान पर रोजाना ले जाया जाता था ?

गवाह—खाँ साहब मिस्टर अताउल्ला, मिलक बरखुरदार श्राली, मियाँ मुहम्मद, हेड-कॉन्स्टेबिल रोजाना मुक्ते मैजिस्ट्रेट के बँगले पर ले जाते थे।

वकील-वया पुलिस ऋफसर ऋापका बयान साथ ले जाते थे ?

गवाह—हाँ।

वकील—ग्राप श्रपना बयान खुद ही देते थे या मैजिस्ट्रेट के सवालों का जवाब ?

गवाह—मैजिस्ट्रेट ने कभी मुक्तसे कोई सवाल नहीं किया। वकील—मिलक बरख़रदार और तुम कहाँ बैठे रहते थे? गवाह—एक कोच पर।

वकील—क्या मिलक बरखुरदार त्रापका पुलिस वाला बयान हाथ में रखते थे ?

गवाह—हाँ।

वकील-श्रापको कभी मलिक साहब ने मैजिस्ट्रेट के पास अकेले छोड़ा ?

गवाह—एक मिनिट के लिए भी मुम्ते मैजिस्ट्रेट के पास श्रकेला नहीं छोड़ा गया।

वकील—क्या जो बयान आप मैजिस्ट्रेट के रूबरू देते थे वह पुलिस अफसर क़िला शाही में ले जाते थे ?

गवाह—हाँ, दूसरे दिन आखिरी सफा ले आते थे जिसके आगे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था। जब मैजिस्ट्रेट साहब लक्क के लिए जाते थे तो में मिलिक बरखुरदार अली से मोटी-मोटी बार्ते पूछ लिया करता था। मुक्ते मेरा बयान पढ़ कर नहीं सुनाया गया। लेकिन आखीर में मैजिस्ट्रेट साहब ने लिख लिया था, कि "पढ़ कर सुनाया गया। दुरुस्त तसलीम किया गया।" इस रोज = तारीखथी। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब ने मुक्तं १०वीं नवम्बर लिखवा लिया। मेरे दिल में विचार आया कि मैं कोर्ट में जाकर इन मैजिस्ट्रेटों की चालाकी बयान कर दूँगा।

वकील—ग्रापने उस वक्त मैजिस्ट्रेट साहब से क्यों नहीं कहा, कि त्राज प्रवीं तारीख है श्रौर मुक्तसे १०वीं नवम्बर लिखा रहे हो।

गवाह—श्वगर मैं ऐसा करता तो मेरे कान श्रच्छी तरह स्वींचे जाते श्रौर पुलिस सुमे मारती। यहाँ पर मौका है; इसलिए मैं साफ बयान कर रहा हैं।

अपना बयान खतम करने के बाद मुक्ते न मैजिस्ट्रेट के आगे ले जाया गया और न बयान पढ़ कर सुनाया गया।

वकील—बयान देने के बाद आपके बयान में कोई तब्दीली शाही क़िला में हुई ?

गवाह—मेरे बयान में बहुत-कुछ तब्दीलियाँ की गई जिसमें से एक मुक्ते याद है। मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान से एक सफा उड़ा लिया गया और उसकी जगह दूसरा लिख कर रख दिया गया था।

इसके बाद श्रदालत लक्क के लिए बरखास्त हुई।

## जलपान के उपरान्त जिरह फिर मारम्म हुई

गवाह—पहले मैंने मैजिस्ट्रेंट के सामने बयान दिया था, कि
१६ दिसम्बर को काकोरी दिवस मनाया गया। इस जलसे के
सभापति पं० हृदयनारायण थे। भगवतीचरण ने व्याख्यान देते
हुए १८४७ के 'ग़द्र' शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति ने
कहा कि ग़द्र की जगह 'जङ्गे आजादी' इस्तेमाल किया जावे।
मैंने यह भी बतलाया था, कि मिस्टर भगवतीचरण ने मैजिक
लैंग्टर्न से तस्वीरें दिखलाई थीं श्रीर तस्वीरों के हालात भी
सुनाए थे।

इसके बाद जब यह बयान पुलिस के हाथ त्राया तो पुलिस ने त्रपना काराज निकाल कर देखा कि इस जल्सा के सभापति मिस्टर एम० ए० मजीद थे श्रीर तस्वीरें मि० केदारनाथ सहगल ने दिखाई थीं। इसलिए पुलिस ने इसके बारे में श्रापस में ्वाणाः ००वणाः विश्व स्थान स्थान तब्दील करने के लिए मेरे सामने खाँ साहब स्थाद श्रहमद्शाह डिप्टी सुपिरएटेएडेएट पुलिस, खाँ साहब शेख नियाज श्रहमद, डी० एस० पी०, खाँ साहब मिर्जा श्रताउल्ला इन्स्पेक्टर श्रीर मिलक बरखुरदार श्राली ने सलाह की। इसके बाद उन्होंने एक पृष्ठ मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की फाइल से निकाला। दूसरे दिन पुलिस श्रकसर एक पृष्ठ मेरे बयान का ठीक कर के मेरे पास लाया। यह मिजस्ट्रेट के हाथ का लिखा हुआ दिखलाई देता था। जो पृष्ठ मेरे बयान से निकाला गया वह जला दिया गया श्रीर जो पृष्ठ दुरुस्त करके लाया गया था वह बयान में शामिल कर दिया गया। इसकी ताईद मेरे बयान से होती है, क्योंकि मैंने श्रपने बयान में तारीखवार सब बातें बतला दी हैं। दिसम्बर के माह में १८ श्रीज का बयान है।

जिस जल्से का मैंने ऊपर जिक्क किया है, यह असल में 'काकोरी-दिवस' का जल्सा नहीं था, बल्कि लाहौर में एक जल्सा अप्रैल में हुआ था। इसका विवरण मैंने राल्ती से 'काकोरी-डे' के जल्से के जिक्र में कर दिया और क्योंकि इससे पहले मैंने यह बयान भी दिया था, कि मैंने भगवतीचरण को लाहौर के जल्सों में व्याख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफसरों ने यह फैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी डे के विवरण का जिक्क अप्रैल वाले जल्से में कर दिया जावे और काकोरी डे के विवरण को बढ़ा दिया जावे इसलिए दूसरे वर्क में जो पुलिस दूसरे दिन मैंजिस्ट्रेट से लिखा कर लाई, पुलिस की इच्छानुसार परिवर्तन थे।

प्रश्न—इस बयान में जो परिवर्तन किए गए हैं उसे जरा फाइल में दिखला दो जिसको बाद में पुलिस ने दुरुस्त करके

्वााााः ○○वााााः विश्वां विश्वां

वकील-इस बयान में कब तब्दीली हुई थी ?

गवाह—मुमे पूरी तरह याद नहीं कि यह तब्दीली मेरे बयान होने के बीच में ही हुई, या बाद में। मुमे जो बयान याद करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान को भी खौर बढ़ाया गया था।

वकील—इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल सममते हो या बेईमानी ?

गवाह—पञ्जाब पुलिस को मैं बेईमान सममता हूँ। इससे मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि पुलिस ने बेईमानी से ही ऐसा किया। मुमे दिसम्बर में मैजिस्ट्रेटी बयान को याद करने के लिए उसकी नक़ल दी गई थी। बाद को यह कॉपी ले ली गई श्रीर साइक्लोस्टाइल से छपी हुई दी गई। पुलिस ने कई बार मेरी परीचा ली, पर मैं हर बार सफल रहा।

दूसरे सरकारी गवाहों के बयान मुमे १० जनवरी की शाम को दिए गए। वे साइक्लोस्टाइल से छपे हुए थे। एक दिन मेरे सामने किसी पुलिस अफसर ने सरनदास गवाह का बयान दिया, जिसमें मैंने पढ़ा कि ज्वीं जून को लाहौर में हंसराज, इन्द्रपाल और गुलाबसिंह मेरी मौजूदगी में बम बनाते थे और रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके विरुद्ध था इसलिए पुलिस अफसरों ने आपस में सलाह करके ्याााः ०० व्याााः ०० व्यााः ०० व्याः व्य

सफ़ाई के वकील ने अदालत से यह बयान लेकर देखा तो उसमें 'अदम' शब्द वास्तव में बढ़ा पाया। इसकी ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया और अदालत से प्रार्थना की गई, कि इस बात को नोट कर ले कि यह शब्द स्पष्टतः बाद में बढ़ाया हुआ दिखलाई देता है।

१६ मार्च, १६३१: श्री० श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी गवाहों की एक सूची और अन्य घटनाओं सम्बन्धी तारीख आदि, इसलिए पहिले ही दे दी थी, ताकि मुखबिर उसे जबानी याद कर लं! मुखबिर का कहना था, कि ट्रिच्यूनल के सामने उसका बयान जिन दिनों हो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस उसे बराबर अपनी मनचाही बार्ते कहने के लिए सिखलाती रही।

प्र०—साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था ? पुलिस के इस प्रश्न पर आपत्ति करने पर औ० श्यामलाल ने कहा, कि वे यह बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हैं, कि साइमन कमीशन के विरोध के सम्बन्ध में ही पञ्जाब में हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेस्ट सर्वथा जिम्मेदार है। इस पर कोर्ट ने इसी प्रश्न को अन्य रूप में रखने की अनमित दे दी।

प्र- उस समय जनता की मनोभावनाएँ क्या थीं ?

उ०—इस गोरी-कमीरान के प्रति जनता में बड़ा असन्तोष फैल रहा था। (स्वर्गीय) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर यह असन्तोष और भी अधिक बढ़ गया था।

३१ मार्च, १६३१: आज नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल द्रिब्यूनल के सामने द्वितीय लाहीर षड्यन्त्र वाले मुक्कदमे की सुनवाई आरम्भ हुई। अभियुक्त ठीक दस बजे अदालत के कमरे में लाए गए। उन्होंने आते के साथ ही 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' 'भगतसिंह जिन्दाबाद' 'श्री० सुखदेव जिन्दाबाद श्रीर 'श्री० राजगुरु जिन्दाबाद' के नारे लगाए। इसके बाद "लाहौर के अभियुक्त जिन्दावाद" का गगन-भेदी नारा लगा श्रीर फिर विसव-गान गाया गया। इसके बाद श्रमियुक्तों के श्चन्यतम वकील श्री० श्रमोलकराम ने इक्रवाली गवाह इन्द्रपाल से जिरह श्रारम्भ की। वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा—जब कैलाश और मैं 'बम की फिलॉसफी' शीर्षक इश्तहार बाँटने के लिए रावलपिएडी गए थे तो वहाँ खाना खाया था। मैंने रावलिपराडी में ज्ञानचन्द्र मेहरा की तलाश करके पुलिस के सामने उस दूकान की पहचान की थी। यह पहचान पुलिस के दबाव से की गई थी। इसी जगह मैंने श्रीर सरदार गुलाबसिंह ने खाना खाया था। मैंने ज्ञानचन्द्र का नाम पुलिस को नहीं बतलाया था। दरत्रमल मैंने श्रीर सरदार गुलावसिंह ने वहाँ पर कभी खाना नहीं खाया था। पुलिस-श्रकसर ने मुक्ते बतलाया था, कि यह पहचान १४ जून के सिलसिले में कराई जा रही है। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय की पहचान मैजिस्ट्रेट के समाने की थी तो सराय के मुन्शी को बुलाया गया था, मैंने मुन्शी की पहचान की थी। वास्तविक बात यह है, कि सराय के मुन्शी ने मुम्ने कभी शनाखत नहीं किया। मैं उस मुन्शी का नाम नहीं जानता।

इसी अवसर पर अभियुक्त शिवराम ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है; सिर में पीड़ा हो रही है। मुक्ते जेल में वापस भेज ब्लाक्क ०० व्याक्क ०० व्याक्क ००० व्याक्क ००० व्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक ० व्या

इसके बाद मुखबिर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा— मैंने शेखूपुरा में भी कई स्थानों की पहचान की थी। ये सभी स्थान पुलिस ने मुफे पहले ही दिखा दिए थे और जबरदस्ती पहचान कराया था। वास्तव में मैं इससे पहले कभी शेखू-पुरा नहीं गया था। गिरफ्तारी के बाद मैंने शाही किले में भीमसेन और जयप्रकाश को चारपाइयों से बँधे हुए देखा और ये कराह रहे थे। मैं उन्हें आसानी से देख सकता था, क्योंकि उन दिनों मुफे भी चारपाई से बाँध दिया जाता था। यह कमरा मेरी जगह से ४० गज के कासले पर था।

शाही किले में ही स्पेशल स्टाफ ने हमारे मुक़दमें की भी बुनियाद रक्खी है। लाहोंर के शाही किले में १४० के क़रीब अफ़सर, सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार और सिपाही रहते हैं। आमतौर सं जब मुफ़से किसी आदमी की पहचान कराई जाती थी तो उस आदमी को, जिसे मुफ़े पहचानना होता था, पुलिस कॉन्स्टेबिलों में बुलाया जाता था। पुलिस कॉन्स्टेबिल शाही किले के ही होते थे। कई दफा कुछ पुलिस कॉन्स्टेबिल और दूसरे आदमी भी शामिल किए जाते थे। शाही किले में मेरी हजामत पाँचवें-सातवें रोज हो जाती थी।

मि० एम० सलीम (ट्रिब्यूनल के एक जज)—कैसी हजामत ? जूतियों से या उस्तुरे से श्रथवा मार-पीट द्वारा ? (हँसी) गवाह—कभी जूतियों से श्रीर कभी उस्तुरे से। (हँसी) उन्सामिक अवामिक अवामिक अवामिक अवामिक अवामिक अवामिक अवामिक वहाँ पर मुक्ते शनाखत करने त्राया। उसने उपस्थित पुलिस अक्ष्मरों से पूछा, कि किघर से छठा नम्बर है १ एक पुलिस अक्षमरों से पूछा, कि किघर से छठा नम्बर है १ एक पुलिस अक्षमर ने कहा—दाहिनी त्रोर से। इससे मैंने अनुमान किया, कि पुलिस शनाखत से पहले बता देती है। यह वही लड़का था, जिसकी दूकान पर, मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान में फालूदा खाने का जिक्क आता है। बाज शनाखत-परेड के समय गवाह को खास निशान बता दिया जाता था, जैसा कि मेरे चेहरे पर एक छोटा-सा निशान है। इस निशान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह निशान मुक्ते पुलिस वालों ने दिखाया था! इस पर मैंने आईने में देखा तो वास्तव में निशान है।

प्रश्न—क्या आप बता सकते हैं, कि चन्द्गीलाल ने क्यों शनाख्त नहीं किया ?

उत्तर—पहले गिरधारीलाल श्रीर रामसहूप मेरी पहचान नहीं कर सके। इस पर खाँ साहव सईद श्रहमद शाह ने नाराज होकर कहा कि श्रगर इन्होंने सरकारी गवाह होकर भी शनाखत नहीं किया तो इनकी जमानतें ली जाएँ श्रार इनके स्थान पर दूसरे गवाह बनाए जायँ। इसलिए चन्दगीलाल ने मुक्ते शनाखत नहीं किया। इसके बाद श्रदालत लक्ष्य के लिए उठ गई।

लक्च के बाद ऋभियुक्तों ने ऋदालत से कहा कि हम थक गए हैं, हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ दो जाएँ। इस पर उन्हें कुर्सियाँ दे दी गईं।

गवाह कहने लगा—िम० महमूद पुलिस की उस्तादियों के अच्छी तरह जानते थे। इसिलए पुलिस वाले पहचान के समय उन्हीं को लाया करते थे। पुलिस वाले जो कुछ लिखवाना चाहरें थे, उनसे तिखवा लेते थे। इसिलए मेरे दिल में ख्याल पैद

○ बाक्क ○ विकास विकास विकास के स्थां की कठपुतली थे। जैसे पहले हुआ कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के हाथों की कठपुतली थे। जैसे पहले तीन-चार रोज तक मेरा बयान अधूरा-क़लमबन्द किया जाता था, परन्तु इसके बाद मिलक बरखुरदार अली के कहने पर मैजिस्ट्रेट साहब ने पूरा बयान लिखना आरम्भ किया। मैजिस्ट्रेट महमूद जान-बूफ कर कभी साइनबोर्ड पढ़ने लगते और कभी सिगरेट पीने में लग जाते थे।

मदनलाल इक्कबाली गवाह कभी मेरे मकान पर नहीं ठहरा। यह वास्तिवक बात है, कि मेरे बयान में पुलिस ने बहुत-सी बातें बढ़ा दी हैं। यह ठीक है कि हम वॉयसरॉय की गाड़ी उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे, बिलक सिर्फ वॉयसरॉय की ज़खमी करने का इरादा था। हम वॉयसरॉय की ट्रेन को उड़ा सकते थे। अगर हम चाबी को पुल पर दबा देते तो मुमिकन है वॉयसरॉय की गाड़ी नदी में गिर जाती और उसमें की एक चिड़िया भी न बचती। लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य हत्या करने का नहीं था। वह सिर्फ आतकु जमाना चाहती थी।

१ अप्रैल, १६३१: लाहौर के सेयद्रल जेल में उपर्युक्त मुक्कदमें की पेशी फिर स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने हुई। अभियुक्तों ने निख नियमानुसार अदालत के सामने आते ही 'इन्क्रिलाब जिन्दाबाद' आदि नारे लगाए और "हिन्दियो, अब दिन गए तक्तरीर के तहरीर के" यह गाना गाया। आज फिर इक्षवाली गवाह इन्द्र-पाल की जिरह आरम्भ हुई। गवाह ने कहा—यशपाल के साथ में व्यायामशाला में गतका खेलना और लाठी चलाना सोखने जाया करता था। वहाँ पर नौ-दस आदमी सीखने आया करते थे जिनमें शान्तिस्वरूप और भीमसेन के नाम मुक्ते याद हैं। वहाँ पर गतका चलाना यशपाल सिखाया करते थे।

मुमे इस बात का पता नहीं कि यह इन्तजाम किसकी श्रोर

क्षेत्राक्षा (CO क्षाक्षा (CO क्षाक्षा (CO क्षाक्षा (CO क्षाक्ष (CO क्षा (CO क्षाक्ष (CO क्षा (CO क्ष

जब साइमन कमीशन लाहौर में आया तो उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा जुलूस तैयार किया गया था, जो 'लाइमन गो बैक' 'साइमन गो बैक' के नारे लगाता था। इस जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपतराय करते थे। इसके सिवा मौलाना जफ़रअली खाँ एडीटर और मालिक अखबार 'जमींदार' और श्रो० सन्तराम भी इस जुलूस के साथ गए थे। मैं तारीख नहीं बता सकता। जब रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अफ़सरों ने लाला जी पर लाठियाँ बरसाई तो लाला जी ने कुछ नहीं कहा और जुपचाप खड़े रहे थे। मेरे सामने पुलिस अफ़सर ने, जो कि अफ़रेज था, लाला जी पर लाठियाँ चलाई। मैं नहीं कह सकता कि उसने लाला जी को क्यों मारा। लाला लाजपतराय के अलावा और भी बहुत लोगों को चोटें आई थीं। मेरे कोई चोट नहीं लगी। मैं उस पुलिस अफ़सर को नहीं पहचान सकता, जिसने लाठियाँ चलाई थीं।

मैंने मि० यशपाल से पूछा था, कि यह कौन पुलिस-त्रफसर

्रिं जिसने लाला जी पर लाठियाँ चलाई हैं ? उसी रोज एक महती सभा हुई थी। मुमे याद नहीं कि यह बताया गया था या नहीं, कि किस अफसर ने लाला जी पर लाठियाँ चलाई थीं। यशपाल से मिलने से पहले भो मेरे दिन में पुलिस के प्रति असन्तोष था।

यशपाल ने मुक्ते उस पुलिम अकसर का नाम नहीं बत-लाया था, परन्तु यह कहा था कि वह सुपरिएटेएडेएट ऑक पुलिस था। इसके बाद भी मैंने पुलिस-अकसर के नाम का पता लगाने की कोशिश की थी। यह ठीक है, कि कमांशन के आने के दिन जिस पुलिस अकसर ने लाला जी पर लाठियों का वर्षा की थी, उसकी हत्या के षड्यन्त्र में मैंने भाग नहीं लिया था।

यशपाल से परिचय होने से पहले मैंने किसी कान्तिकारी दल का नाम नहीं सुना था। कान्तिकारी दल के संयोजक से जब किसी का परिचय होता था, तो उससे उनका असलो नाम नहीं बतलाया जाता था बल्कि पार्टी का नाम बतलाया जाता था। मुक्ते याद नहीं कि मैं यशपाल से साँगडस की हत्या के दिन मिला था या नहीं!

एक रोज यशपाल ने मुफसे पोटेशियम कारेड और एमो-नियम कारबोनेट मँगवाए थे। जब मैं ये चीजें खरीद कर ले आया तो ईश्वरदास ने, जो कि डो० ए० वी० कॉलेज में पढ़ता था और साइन्स का विद्यार्थी था, कहा कि ये तो भड़कने वालो चीजें हैं और बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कहा, मुफसे किसी आदमी ने दवाई बनवाने के लिए ये चीजें मँगवाई हैं।

जब सरदार भगतसिंह और भि० बी० के० दत्त ने एसेम्बली हॉल में बम फेंका, उसके तीन-चार रोज बाद ऋखवार में मैंने

१४ अप्रैल को जो बम-क्रैक्टरी पकड़ी गई थी उसकी पहचान
मैने नहीं की। यशपाल उस दिन लाहौर में ही था, जिस दिन
सुखदेव, जयगोपाल और किशोरीलाल गिरफ्तार किए गए थे।
इनमें स जयगोपाल इक्ष्याली गवाह बन गया था। मैं दिल्ली में
साधू बन कर तीन महीने रहा। वहाँ पर मैं भीख माँग कर
गुजारा करता था। मुक्ते याद नहीं कि दिल्ली के किसी आदमी
ने मेरी पहचान की थी, जिसने मुक्ते भीख दी थी। आमतौर
पर औरते और बच्चे मेरे स्थान पर मुक्ते भीख दे जाया
करते थे।

जिस वक्तृ भगवतीचरण मेरे पास श्राया, उस वक्तृ चिराग़ गृजर मेरे पास बैठा हुश्रा था श्रोर यशपाल उसके बाद श्राया। उस समय रक्खाराम जेलदार मेरे पास मौजूद था। मैंने देवीसहाय गूजर को पुल पर से गाड़ी ले जाते हुए कई बार देखा था। मुक्ते यशपाल से हिदायत मिली थी कि मैं पता लगाऊँ कि रात के वक्तृ कौन-कौन पुल पर से जाते-स्राते हैं।

मुक्ते याद नहीं कि शनाखत-परेड में देवीसहाय ने मुक्ते शनाखत किया था या नहीं। मैंने कोई बमसाजी की किताब नहीं पढ़ी। कई कॉन्स्टेबिल मेरे पास कभी-कभी प्याव पर आया करते थे। २७ श्रक्टूबर को जब वॉयसरॉय की गाड़ी वहाँ से गुजरी तो मैंने पुलिस वालों को लाइन के पास खड़ा देखा था। जब © नवाक्ति २० व्यक्ति व केता गया था। देवीसहाय चोकीदार ने शाही किते में मेरी पहचान नहीं की थी।

२ अप्रैल, १६३१: आज उपर्युक्त मुक्तरमे को फिर पेशी हुई श्रीर श्रभियुक्तों के वकील ने इक्षवाली गवाह इन्द्रपाल की जिरह त्रारम्भ की। गवाह ने बयान दिया—मैंने यशपाल के पा**स** हिन्दुस्तानी रिपब्लिकन श्रामी की नियमावली देखी थी, वह श्रद्भरेजी जवान में थी। जब मैं ते मोटर-साइकिल के लिए ट्यूब मोहम्मद याकृव की दूकान से खरीदा था, तो उसका 'कैशमीमी' भी लिया था। यह ट्यूब यशपाल की मोटर साइकिल के लिए खरीदे गए थे। मैंने यह कैशमीमो मिस्नो को लोटा दिया था। क्यों कि सुमे उसकी कोई आवश्यकता न थी। इसके बाद मैंने फिर मोटर-साइकिल मरम्मत के लिए मिस्नी को दे दो। इसके बाद मोटर-साइकिल को मैंने शाही क़िले में देखा था। जब मैं लायलपूर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सराय में गया था, तो मैंने श्रमत्ती नाम की जगह श्रपना नाम रामलाल बताया था। मैंने मुक़द्में के दौरान में किसी रजिस्टर पर अपना दस्तखत नहीं देखा। सराय में मेरा कोई जानकार नहीं था। मैंने जहरीली गैस तैयार नहीं को। गिरफ्तारी से पहले मुफ्ते उस आद्मी का पता नहीं लगा, जिससे यशपाल मई में युनिवर्सिटी घाउएड में मिला था श्रौर जिसको वह विश्वास न करने योग्य ख्याल करता था। गिरफ्तारी के बाद मुक्ते पता लगा, कि वह आदमी नरायन था, जो किसी षड्यन्त्र के मामले में श्रिभियुक्त है। जब श्रमीर-चन्द अभियुक्त भगतिसिंह वरौरह का मुक़दमा मुनने आया था तो मैंने उसे अन्दर जाने की दरखत्रास्त लिख दी थी। वह अपने साथ शोशियाँ ले गया था; जिनमें श्ररक श्रीर शर्वत थे। मैंने

श्रङ्गरेजी विसी क्लूल में नहीं पढ़ी; परन्तु श्रगर दो श्रादमी श्रापस में श्रङ्गरेजी बोलते हों तो मैं श्रच्छी तरह समम सकता हूँ श्रीर बोल भी सकता हूँ। यशपाल मुक्ते श्रङ्गरेजी में चिट्टियाँ लिखा करताथा। लेकिन मैं उसे हिन्दी में लिखताथा। मैंने यशपाल को कई दक्षे अङ्गरेजी में चिट्टियाँ लिखते देखा है। इसके श्रलावा हंसराज, भगवतीचरण, सुखदेव श्रीर राजगुरू को भी श्रङ्करेजी में चिट्टियाँ लिखते देखा था । पं० चन्द्रशेखर श्राजाद श्रीर प्रेम को भी श्रङ्गरेजी में लिखते देखा था। 'जेल-एक्शन' के बारे में कुछ काग़जात यशपाल ने मेरी उपस्थित में ही लिखे थे : उन पर उन आद्मियों के और पार्टी के सदस्यों के नाम थे, जिनको त्र्यदालत के कमरे में गोली से मार डालने का इरादा थे। काराज के दूसरे हिस्से पर जो तैमूर, स्वामी श्रौर एस० लिखा है, इसका मतलब यह है, जब सरदार भगतसिंह श्रीर उनके दूसरे साथियों को 'जेल-एक्शन' करके छुड़ाया जाय तो इनका इन श्राद्मियों के पास ठहरने का इन्तजाम किया जाय। इसके लिए यशपाल ने वई दूसरे आदिमियों के नाम भी लिखे थे।

इसी समय अभियुक्त सरदार गुलावसिंह ने अदालत से प्रार्थना की कि मेरे दाँतों में दर्द हो रहा है और खून भी आ रहा है, इस्रालए मुक्ते जेल भेज दिया जाए। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार कर ली।

गवाह फिर वकील के प्रश्नों का उत्तर देने लगा—मैंने
गुरुद्त्त-भवन के नजदीक उस मकान की पहचान की थी, जहाँ
पर मैंने श्रमियुक्त किशनगोपाल को शादी के दिन ठहरे हुए देखा
था। इसीकेटर के दाम मैंने श्रपनी पॉकेट से दिए हैं। 'एक्शन'
का काम पार्टी, सेएट्रल पार्टी की श्राह्मा से किया करती थी। कोई
सरकारी नौकर सेएट्रल पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था।

परन्तु मेरी जानकारी में अब तक सिर्फ एक सरकारी आदमी रक्खा गया था। इसका नाम मि० विजयकुमार सिन्हा श्रीर पार्टी-नाम बच्चू था। इसको त्र्यॉल इरिडया सोशल रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य, इसलिए बनाया गया था, कि वह सी॰ त्राई० डी० की तमाम रिपोर्टें और कार्रशाइयों की नक्कल पार्टी को दे दिया करे क्योंकि वह सी० ऋाई० डी० का इन्कॉर्मर (गोइन्दा, भेदिया ) था। इसको त्राजीवन केंद्र की सजा सरदार भगतसिंह श्रादि के साथ दी जा चुकी है। वह अखबारों का रिपोर्टर भी था। मैंने खवाजा ताजदीन श्रीर खाँ साहब सच्यद श्रहमद शाह को हरीराम पहलवान के बारे में बातें करते सुना था। वे कह रहे थे कि हिन्दू-मुस्लिम उपद्रवों के दिनों में तो हरीराम पहलवान मुसलमानों को मार कर बच गया है, अब इसे भी इस मामले में घसीट लो। मुहम्मद्दीन मल्लाह ने कभी मेरी पहचान नहीं की। 'जेल-एक्शन' के दिन मैं अपने भाई दोनानाथ और रूपचन्द को साथ लाया था। परन्तु मैंने उनको यह भेद नहीं बताया था कि हम लोग भगतसिंह आदि को छुड़ाने आए हैं। वहाँ पर हमारे साथ एक जेल के वार्डर ने ताश खेला था। उमने कभी मेरी पहचान नहीं की। पुलिस ने इक्कवाली गवाह मदनगोपाल को शन। खत-परेड से पहले ही मुमे दिखा दिया था श्रौर मुमसे कहा था, कि इसे मैजिस्ट्रेट के सामने शनाखत करना श्रीर कहना कि इसे भी 'जेल-एक्शन' के दिन चन्द्रशेखर ऋाजाद के साथ देखा था। 'जेल-एक्शन' के सम्बन्ध में जिस दूसरे सिक्ख की पुलिस ने मुक्ते दिखाया था, उसके सम्बन्ध में कहा था. कि यह मोटर-ड्राइवर था। परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति दोनों में से कोई भी नहीं था। इस सिक्ख को टहलसिंह कहते थे। मदनगोपाल श्रीर टहलसिंह को मुम्ने पुलिस ने एक ही दिन दिखाया था। शनाख्त-

परेड होने से पूर्व मुफ्ते कई आदमी दिखाए गए थे। मुफ्ते याद नहीं कि मैं कितने आदमियों को दिखाया गया था। ४ तारीख को मैं कई आदमियों को दिखाया गया था। भ तारीख को मैं कई आदमियों को दिखाया गया था। माराजदीन को मैं नहीं जानता। परन्तु उसने मेरी पहचान की थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मैं क्रयास कर सकता हूँ कि मैं पहले माराजदीन को दिखाया गया था। अक्टूबर के आरम्भ में मैं कई आदमियों को दिखाया गया था। अक्टूबर के आरम्भ में मैं कई आदमियों को दिखलाया गया था लेकिन मैं उन्हें देख सकता था क्योंकि वे उस कमरे में थे, जिसके द्रवाजे पर सिरिकयाँ लगी हुई थीं। उस दिन मुफ्ते पुलिस-अफसर ने बुलाया; परन्तु जब मैं वहाँ गया तो उसने कहा कि मैंने आपको नहीं बुलाया, बल्कि राजेन्द्रपाल को बुलाया है। यह भी एक तरीक़ा मुफ्ते उन्हें दिखाने का था।

इसके बाद श्रदालत लब्ब के लिए उठ गई। लब्ब के बाद गवाह ने कहा—जब मैं श्रीर हंसराज खैरातीराम इक्कबाली गवाह को देखने के लिए शाहदरा गए थे तो उसके साथ दो-तीन नौजवान थे। खैरातीराम ने हंसराज को रुपए नहीं दिए। यह सब बातें गलत हैं, कि हमने रावलिए डी में श्री भुक्त किशनगोपाल के घर पर गनकॉटन तैयार किया था। मैं शेखूपुरा भी नहीं गया श्रीर न वहाँ बम मारा था। वह बिल्कुल गलत है। सुमे पता नहीं कि पुलिस ने क्यों मेरे बयान में ये बातें जोड़ दीं। नारायणी देवी, रामनाथ श्रीर बुड्ढे को मैं पहले दिखाया गया था। मैं शेखूपुरा में बम मारने का काम किसे सौंपा गया था? मैं १६ जून को रावलिए डी से लाहौर श्रा गया श्रीर श्री सुक्त रूपचन्द को १६, १७, १८ श्रीर १६ जून को लाहौर में ही देखता रहा। १८ जून को सुबह, करीब श्राठ बजे, मैं जहाँगीरीलाल के सकान पर गया।

ध जून, १६३१: श्राज नियमानुसार लाहीर के सेग्ट्रल जेल में खेशल ट्रिब्यूनल के सामने नवीन लाहीर पड्यन्त्र केस की फिर पेशी हुई। जेल के श्रिधकारियों ने श्रदालत की श्राज्ञा को ठुकरा कर इस मुक़दमे के श्रन्यतम श्रीमयुक्त श्री० सुखदेवराज को श्रीमयुक्तों से श्रलग कर दिया था, इसलिए रायजादा, जहाँगीरी-लाल, सरदार गुलाबसिंह, मि० श्रमीरचन्द, मि० वंशीलाल श्रीर श्री० धर्मपाल श्राज श्रदालत में नहीं श्राए थे। बाक़ी २१ श्रीम-युक्त उपस्थित थे। श्रीमयुक्तों ने श्रदालत-गृह में प्रवेश करते ही 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' 'सरदार भगतसिंह जिन्दाबाद' 'शहीदाने-वतन जिन्दाबाद' 'ग्रहाराने-वतन मुदीबाद' के नारे लगाए श्रीर सम्मिलित स्वर से जातीय गीत गाया।

वादी की स्रोर से रायबहादुर एं० क्वालाप्रसाद स्रोर राय-साहब गोपाल लाल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर तथा प्रतिवादियों की स्रोर से लाला श्यामलाल एडवोकेट, मेहता स्रमरनाथ, लाला स्रमोलकराम कपूर स्रोर मेहता प्राग्नाथ पैरवीकार थे।

### गुपचुप बार्वे

मुक़दमें की कार्रवाई आरम्भ होने से पहले जेल के सुपरिएटेएडेएट और उनके असिस्टेएट अदालत में आए और किमरनरों से एकान्त में कुछ बातें की । किमरनरगण अदालत में
वापस आए तो अभियुक्तों के वकील लाला श्यामलाल ने पूछा
कि क्या जेल के अधिकारियों ने श्री० सुखदेवराज को अलग
करने का कोई कारण बताया था ?

प्रेजिडेएट ने बताया, कि इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक कोई बात मालूम नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस अभियुक्तों को हाजिर होने के लिए एक ताजा वारएट जारी ०<br/>
•कर सकते हैं और उनके आने पर मुक़दमें की सुनाई आरम्भ हो<br/>
सकती है।

#### शिकायतों का ढेर

इसके बाद श्रदालत ने एक वारएट जारी किया। इसी श्रदा-लत के सामने श्रभियुक्त सरदार गुलाबसिंह की एक दरख्वास्त पेश हुई, जिसमें लिखा था कि हमने सरकार से प्रार्थना की थी, कि हमें अपने मुक़दमे में सफाई देने के लिए ३००) प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएँ; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें। श्रदालत ने भी इसके लिए सिकारिश कर दी थी, परन्तु सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस मामले में अपने वकीलों के लिए ३००) मे अधिक प्रतिदिन खर्च करती है। पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया है। रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं और हमें सिर्फ १२८) दिए जाते हैं। इसके सिवा हमारे प्रार्थना करने पर भी हमारे अखन्त आवश्यक गवाह सर-दार भगतसिंह को फाँसी पर लटका दिया गया। हालाँकि हाई-कोर्ट ने हमारी दरखत्रास्त पर कह दिया था, कि इनको फाँसी नहीं हो सकती। हमने सरकारी गवाहों को जेल में भेजने के लिए प्रार्थना की तो सरकार ने शाही किले को ही जेल करार दे दिया। अन्त में जब हाईकोर्ट ने श्राज्ञा दी तो सरकारी गवाह जेल में रक्खे जाने लगे, परन्तु जेत को ही क्रिला बना दिया गया; ऋथीत वहाँ भी वे पुलिस से घिरे रहते हैं। अन्त में जब हमने हाईकोर्ट की शरण ली तो सरकार ने अपनी ग़लती स्वी-कार की। परन्तु इतने पर भी रचा के बहाने उनके पास उसी तरह से पुलिस का जमघट लगा रहता है। श्रव, जबिक ओ० सुखदेवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है तो भी सरकार ने उन्हें हमसे श्रलग रक्खा दिया है।

## "सरकार हमें फाँसी पर लटकाना चाहती है"

इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें सफाई का अवसर नहीं देना चाहती और हमें फाँसी पर लटका देना चाहती है। उसे न तो इन्साफ से कुछ ग़र्ज है, न अदालत की आज्ञा की परवाह है! वह अपने ही हाथों अपने क़ानून की घिजियाँ उड़ा रही है!

इसिलए हम श्री० सुखदेवराज के श्रापने से श्रालग किए जाने के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न श्राएँगे, जब तक कि हमें सन्तोषजनक उत्तर न दिया जाएगा। इसके बाद एक श्रीर दरख्वास्त, चार श्रीर ग़ैरहाजिर श्राभियुक्तों की श्रीर से दी गई। उसमें भी सरकार की ग़ैर-क्वानुनी कार्रवाइयों की निन्दा की गई थी।

त्रदालत ने त्राज के लिए मुक़दमें की सुनवाई स्थिगित कर दो त्रीर श्राभियुक्तों के वकील, त्राभियुक्तों से मिलने तथा उन्हें सममा-बुमा कर त्रदालत में लाने के लिए जेल गए।

दूसरे दिन नियमानुसार किर उपर्युक्त मामले की पेशी हुई। आज श्रदालत में वे पाँचों श्रिभियुक्त भी हाजिर थे, जो कल नहीं श्राए थे। परन्तु उनके वकील ने कहा कि हम उन्हें सममा-बुमा कर किसी तरह लाए हैं, श्रगर श्री० सुखदेवराज के श्रलग करने का सन्तोषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिर नहीं श्राएँगे।

### सरकारी गवाह का बयान

इसके बाद सरकारी गवाह खैरातीराम ने अपने बयान का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग़ की मीटिक के बाद हंसराज ने मुक्तसे पूछा कि मकान वाले से सब बातें तय हुई या नहीं ? हमने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि मकान ठीक हो ० व्याााा ○० व्याााा ○०० व्याााा ○०० व्याााा ○०० व्याााा ००० व्याया । इसके बाद हम लोग रामलीला के चौबारे में चले गए अपेर वहीं जाकर सो गए। जब हम सो कर उठे थे मिलकराज ने हमें रोटी खिलाई। १२६ वजे हंसराज ने आकर इशारा किया, जिसका मतलब यह था, कि हंसराज बुला रहा है। जब हम लोग वहाँ से चले तो रास्ते में कुन्दनलाल ने मुमसे कहा कि रामलील को आलग कर दो। मैं रामलाल को ओड़ कर उस मकान में गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था।

## "आतशी चकर" के अद्भुत करश्मे

वहाँ पर रूपचन्द और इंसराज मौजूद थे त्रीर जो द्रह इनके पास था, वह खुला हुआ था। मैंने वहाँ पर तीन सन्दू-क्रवियाँ देखीं। इनके अलावा रिब्ट मिलेएडर श्रीर कुछ भड़कने वाली चीजें भी देखीं। मेरे सामने ही हंसराज ने एक सिलेएडर के अन्दर एक टीनकेस रक्खा और उसके इदिगिद रिब्टें भी रख दीं। इसके बाद इंसराज ने एक सिगरेट के ढक्कन में एक सूराख किया श्रीर उसमें श्रावशी पत्नीता का एक सिरा रख दिया। इसके बाद उसने इन पर पतिरयाँ और ताँबे चढाए। इसके बाद उसने मुक्तसे बताया कि यह बम तैयार हो गया। जब बम बिल्कुल तैयार हो गया तो इंसराज ने आग जलाने की अँगीठी पर उसे रख दिया और उसको उस पलीता के एक सिरे से लगा दिया, जिसका सम्बन्ध मोमबत्ती के साथ था। इसके वाद उसने एक ग्लेस्को का डिब्बा उठाया और उसमें पहले की तरह एक वम तैयार किया। परन्तु जब दूसरा वम तैयार हो गया, तो रिब्टें खतम हो गई। इससे रूपवन्द दूसरी रिब्टें बाजार से खरीद लाया। जब यह दूसरा बम भी बन कर तैयार हो गया तो हंसराज ने एक काली सन्दूक वी को खोल डाला। इसमें दो

o-व्याद्वाक् ○○ व्याद्वाक विद्वास्य विद्वास्य की परीचा की कि वह ठीक काम कर रहीं हैं या नहीं। इसके बाद उसने सन्दूकची को उठा कर श्रालमारी में रख दिया श्रीर उसके नीचे एक इश्तहार लगा दिया, जिस पर लिखा था "श्रातशी चकर युद्ध-चेत्र में!" इससे बाद लकड़ी वाले वक्स में एक दूसरा बम रख कर उसके श्रीर विजलों के तारों के बीच में गनकॉटन रक्खा। इसके बाद सन्दूकची का ढकना इस तरीक़े से रक्खा गया, कि देखने वाला यह न समम सके, कि इसका मुँह किधर है।

# पुलिस वालों को मारने का पड्यन्त्र

जिस समय हंसराज बम फिट कर रहा था, उसी समय मिलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गया। इसके बाद हंसराज ने हम लोगों को बताया कि छोटे बम प्र एक मोमवत्ती रक्खी जाएगी और जैसे ही वह जल कर समाप्त होगी, वैसे ही पलीते में आग लग जायगी। इसके बाद गनकॉटन में आग लगेगी। तब वह छोटा बम फट जाएगा। जिसके फटने के बाद पुलिस आएगी। उसने यह भी बताया कि मोमवत्ती, इसलिए रक्खी जायगी, ताकि आग लगाने वाला आदमी बच जावे। जब बम फटेगा तो पुलिस वाले आएँगे और तलाशी लेना आरम्भ करेंगे, जब यह इश्तहार देखेंगे तो उसे उठाएँगे। जिसके लिए अवश्य ही पहले सन्दूकची उठानी पड़ेगी। बस, बम फट जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायँगे। इसके आलावा वहाँ पर कुछ बोतलें भी रक्खी गई और जमीन पर एक चटाई बिछा दी गई। बक्स द-६ इस्त्र के क़रीब लम्बा और ४-६ इस्त्र चौड़ा था।

एक काले रक्क का बक्स दिखाने पर गवाह ने कहा, वह ऐसा ही था। 'आतशी चक्कर' शीर्षक इश्तहार मैंने पहले भी शाहदरा में देखा था। जब दोनों बम फिट हो गए तो सलाह हुई कि हम लोगों को बारी-बारी से कम्मनी बाग्र में जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग कम्पनी बाग्र में मिले।

श्रदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ। इस पर एक श्रमियुक्त ने कहा, नहीं, तुम श्रङ्गरेकी पढ़े हुए हो। इस पर बढ़ी हँसी हुई।

मुर्खाबर फिर कहने लगा-हम लोग कुछ देर तक कम्पनी बाग़ में बैठे रहे श्रीर रामलाल चला गया। इसके बाद ईसराज ने कहा, कि २६ जून को कुन्दनताल और धर्मवीर बर्मों में आग लगाएँगे। शाहदरा में ही हंसराज ने मुक्ते बताया था कि मलिक कुन्दनलाल श्रीर धर्मवीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुक्ते यह भी बतलाया कि पार्की ने उस की ड्यूटी गुजराँवाला ऋौर साँगला-हिल में चम किट करने की लगाई है। परन्तु तुम रुपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहौर जाकर रुपए लाने पढ़ेंगे। इसके बाद हंसराज ने कहा कि अब तुम अलहदा हो जाश्रो। इसी दरमियान में रामलाल श्रा गया। इसके बाद रामलाल श्रीर में वहाँ से चले श्राए। रास्ते में मङ्ग बाजार के पास हमें गुरुवरण मिल गया। वह सिनेमा देखने जा रहा था। हम लोग भी उसके साथ सिनेमा दंखने चले। रात का हमें जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से हम लाहौर नहीं जा सके। इसके बाद हम लोग एक बजे की गाड़ी से शेखुपुरा चले गए, ताकि जाते वक्त एक बार रामप्रताप को देख लें। शेखुपुरा में हमें वंशीलाल मिला। १६ जून को मैं शेखुपुरा में ही रहा। १७ को शाहदरा आ गया। वंशीलाल १६ जून को

विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विशासक्य विश्व वि

१६ जून को सबेरे फिर मुझे हंसराज मिला। मेरे पूछने पर उसने बताया कि दो जगह बम फटे हैं, परन्तु मुझे उन स्थानों क नाम याद नहीं हैं। इसके साथ ही उसने मुझे यह भी बतजाया कि ज्ञानन्दस्वरूप (इन्द्रपाल) रावलपिएडी श्रीर सरदार गुलार्बासह गूजराँवाला में बम फिट करने गए थे। जिस समय ये बातें हो रही थीं, उस समय वहाँ केवल हमीं दो श्रादमी थे। इसके बाद वंशीलाल श्राया श्रीर हंसराज को लेकर लाहीर चला गया।

इसी दिन शाम को हंसराज और वंशीलाल फिर शाहदरा वापस आ गए और छ:-सात रोज तक वहाँ रहे। ये दोनों प्रति दिन कहीं चले जाते और शाम को फिर वापस आ जाते। पूछने पर हंसराज ने बताया कि हम लोग रोज लाहौर जाते हैं। जब मैं और हंसराज लायलपूर जा रहे थे, तो वंशीलाल ने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उत्तर दिया कि कहीं एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ।

# मुखबिर की मजेदार बातें

१६ जून की शाम को जब हंसराज और वंशीलाल आए थे, तो हंसराज नहान चला गया था। उस वक्त वंशीलाल ने

बताया, कि पञ्जाब के छः स्थानों में जो बम फटे हैं, वह सब काम हमीं लोगों ने किया है! हंसराज ने मुफे पार्टी का मेम्बर भी बना लिया है और पार्टी का सारा भेद मुफे बता दिया।

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुमे क्लोरोकॉर्म की एक शीशी दी थी श्रीर मैंने उसे विशनदास को दे दी थी।

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य मि० सलीम ने गवाह से प्रश्न किया—श्रापने विशनदास को यह शीशी, इसलिए दे दी थी, कि इस मामले में उसकी गवाही हो या श्रापके पास कोई जगह न थी, श्रथवा श्राप उसे श्रपने पास रखना नहीं चाहते थे ? (इस प्र बड़ी हँसी हुई)

उत्तर—मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख दी थी।

हंसराज ने मुक्ते बताया कि मैं एक ऐसा गैस तैयार कर रहा हूँ कि वह जिसके मुँह पर रख दिया जाएगा, वह फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। इसके बाद एक रोज हंसराज ने मुक्ते एक पोस्टर श्रौर वही "श्रातशी चक्कर" वाला विज्ञापन दिया श्रौर कहा कि इसे लायलपूर में कुन्दनलाल श्रौर धर्मवीर के पास पहुँचा दो। इन दिनों जगन्नाथ शाहदरा श्राया था। वंशालाल ने मेरे सामने ही पोस्टरों का बएडल उसे देकर कहा कि इसे कुन्दन-लाल को दे देना।

## मुखबिर की तमाश्रवीनी!

लायलपूर से वापस त्राने पर जगन्नाथ ने हंसराज को एक बन्द लिफाफा दिया। दूसरे रोज हंसराज वहाँ से चला गया, उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जिस रोज हंसराज मेरे यहाँ से गया था, उसके दूसरे रोज अमरीकसिंह मेरे पास आया

श्रीर कहा कि इंसराज ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुक्ते दे दो। मैंने वह डिब्बी अमरीकसिंह को दे दी। वंशीलाल को इस बात का कुछ भी पता न था। इसके बाद कुन्दनलाल आया श्रीर पूछने लगा कि इंसराज कहाँ गया है। मैंने कहा, मुके मालूम नहीं। मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धर्मवीर उस मकान में गए थे और बम में आग लगा कर चले आए। जब बम फट गया तो मैं भी तमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से चला गया। इसके वाद मेरे पास विशनदास त्राया ऋौर उसने पूछा कि हंसराज कौन है श्रीर कहाँ काम करता है ? मैंने उसे बताया कि वह किसी प्रेस में काम करता है। परन्तु उसे मेरी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उसे बताया कि वह हिन्द-स्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का मेम्बर है। मैंने पार्टी का तमाम भेद बिशनदास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर सुना तो बहुत नाराज हुआ। मैंने बिशनदास का 'श्रातशी चक्कर' वाला इश्तहार भी दिखला दिया था। इसके बाद तीन-चार रोज तक हंसराज मेरे पास नहीं त्राया।

एक रोज वंशीलाल, भीमसेन त्रादि मेरे पास आए। वंशी-लाल हंसराज की तलाश में था। मैंने वंशीलाल से पूछा कि वह क्यों हंसराज की तलाश में है, तो उसने बतलाया कि चिनिवट में एक स्थान पर बहुत-सा रुपया मिल सकता है। इंस-राज को वहाँ पर ले जाकर डाका डालने का मसवदा ( Plan ) तैयार करना है।

इस पर जहाँगीरीलाल श्रभियुक्त ने कहा—जरा जोर से बोलो।

कुन्दनलाल ने कहा—जरा सुर से बोलो (हँसी)।

मुख़बिर ने कहा—यह थिएटर नहीं है, कि सुर में बोलूँ (हँसी )।

गवाह फिर कहने लगा—इमके बाद वंशीलाल और भीम-सेन लाहौर चले गए। इसके दूसरे रोज वंशीलाल और हंसराज आए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज ने अपना सारा सामान उठा लिया और कहा कि चिनिवट जा रहा हूँ। वंशीलाल ने मुक्ते बताया कि जो रूपए वहाँ लूटे जायँगे वे पार्टी का दे दिए जाएँगे। पार्टी खुल्लम-खुल्ला काम करेगी। परन्तु हंसगाज से इस सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई।

११ जून, १६३१: आज सरकारी गवाह खैरातीराम ने फिर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि १४ तारीख को मैं अपने मकान से सत्यनारायण वाली बैठक में जा रहा था। रास्ते में मैंने अमरीकसिंह को बिशनदास के पास खड़े देखा। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने अमरीकसिंह को एक रुक़क़ा देते देखा। अमरीकसिंह उसी रुक़क़े पर विशनदास से जवाब लेकर चला गया। पूछने पर बिशनदास ने बतलाया कि हंसराज ने कुचला माँगा था।

इसके बाद में बीमार हो गया श्रीर रावलिपरडी चला श्राया। किर जब श्रच्छा हुआ तो शाहद्रा श्राया। वहाँ से ४ सितम्बर को पुलिस मुमे गिरफ्तार करके शाही किले में ले गई। ६ सितम्बर को मैंने बयान देना श्रारम्भ किया श्रीर सात को समाप्त कर दिया।

#### मुखबिर की आत्म-कहानी

२ सितम्बर को जब मैं रावलिपरडी आया तो बिशनदास मुमसे मिलने आया। तब उसने मुमे बतलाया कि सरदार अमरीकसिंह गिरप्रतार कर लिया गया। उतके बाह ४ सितम्बर को पुलिस ने मेरे मकान पर छापा मारा और मैं गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुक्तमे इस तरीक़े से पूछना आरम्भ किया कि मानो उसे सब बातें मालूप हैं। इनलिए मैंने बयान दे दिया। २० अक्टुबर को पुलिस-अफसर ने मुक्तने कहा, कि मैं तुम्हें माफी दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मर्जी हो तो दिलवाइए, न मर्जी हो तो मत दिलवाइए।

प्रश्न—(मि० मलीम) जब तुमने पुलिस में बयान दिया था तो यह तय कर लिया था या नहीं. कि अपार मुक्ते अभियुक्त बनाया जाएगा तो अदालत में जाने पर इस बयान से इन्कार कर दूँगा ?

उत्तर—मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था ?

गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया—मुक्ते २० अक्टूबर को माफी का बादा दे दिया गया। उनके बाद पुलिस मुक्ते लायलपूर ले गई। वहाँ पर मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने उन स्थानों की शनाखत को, जहाँ बम फिट किए गए थे, जहाँ मैंने रामलाल को अलग किया था और उस कमरे का शनाखत किया, जहाँ बम फटे थे।

शाही क्रिले में मैंने अभियुक्तों को शनाख्त किया था और मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, वह कुरुस्त है।

मि० सलीम—जब इंसराज ने तुम्हें सदस्य बनाया, तब तुम जानते थे कि पार्टी का मेम्बर कौन-कौन है ?

गवाह—जब हंसराज ने मुक्ते बताया कि मैं क्रान्ति-पार्टी का मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतलाया कि मलिक कुन्दनताल भी मेम्बर है।

मि० सलीम—जब तुम्हें पार्टी का मेम्बर बनाया गया तो तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे ?

गवाह—मुक्ते तीन रुल जवानी बता दिए गए थे। मि० सलीम—वह कौन-कौन से रूल हैं ?

गवाह—(१) बलपूर्वक श्रङ्गरेजी राज्य को हिन्दुस्तान से निकाल देना, (२) किसी से पार्टी का भेद न बताना, श्रीर (३) कोई पार्टी वा भेद बताए तो उसकी सजा क़त्ल है। पार्टी की मदद के लिए श्रावश्यकता पड़े तो श्रपना सारा काम भी छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर वा कर्त्वय है।

इसके बाद मैने किसी मेम्बर से पार्टी के सम्बन्ध में कोई बातचीत न की।

प्रश्न—पार्टी के रूल के सम्बन्ध में तुमने बिशनदास से बातचीत की थी ? श्रीर उसका भेद भी बताया था ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न-क्या इसकी सजा भी मौत है ?

उत्तर-हाँ।

प्रश्न-फिर क्यों बताया ?

उत्तर — मैं उसके विचार जानना चाहता था।

प्रश्न—जिस समय तुमने विशनदास से पार्टी का भेद बताया तो क्या उसे पार्टी का मेम्बर बनाने की कोशिश की ?

क्तर—नहीं। मैने उससे कहा था कि अगर पार्टी की बातें कहोगे तो उसकी सजा मौत होगी।

प्रश्न-जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायलपूर गया था, उस समय वह क्या काम करता था, कहाँ रहता था श्रीर उसके खाने-पीने का इन्तजाम क्या था ?

उत्तर—उस वक्त रामलाल कोई काम नहीं करता था। वह शाहद्रा में अपने बहनोई के पास रहता था और वहीं खाता-पीता था!

प्रश्न—जब हंसराज ने तुमसे पार्टी का भेद बतलाया तो क्या उसने तुमको मजबूर किया कि मेम्बर बन जात्रो ? उत्तर—बिल्कल नहीं।

#### गवाह से मजेदार जिरह

प्रतिवादी पन्न के वकील की जिरह में गवाह ने कहा-मुके पता नहीं, कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता है या नहीं ? मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप के पास कितनो जमोन है ? वह इनकम-टैक्स देता है, परन्तु मुक्ते उसकी तादाद नहीं मालूम है। मेरा बाप तिजारत का काम नहीं करता। मेरा एक बड़ा भाई मोहनलाल है, जिसकी उम्र ३० वर्ष की है। मेरे चचा के भी एक लड़का है। उसका नाम बनवारीलाल है ऋौर उसकी उम्र २३ साल के क़रीब है। मेरे पास ऋलग कोई पूँजी नहीं है। मोहनलाल श्रीर बनवारीजाल की बात मैं नहीं जानता। मेरे पिता के पास कई मुनीम हैं! मैं उनकी तादाद नहीं जानता। एक-दो के नाम बता सकता हूँ। उनमें कुछ के नाम गुलाम मुहम्मद, मृतचन्द, हरदत्तराम, हरिकृष्ण आदि हैं। जिन दिनों में मैं स्क्रेल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा मकान शाहदरा में था। मैं अपने पिता से स्कूत का खर्च लेता था। मेरे बाप के पास मोटर, ताँगा श्रीर साइकिल है। शाहदरा में हमारे तीन-चार मकान हैं। हमारे रहने का मकान मन्दिर की बैठक से दो-तीन फर्लाङ्ग पर है। मेरा चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं करता । मोहनलाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं

करते। मोहनलाल खेवड़ा में काम नहीं करता था। शक्ररशाह दिसम्बर, सन् १६२६ में मर गए । शाहदरा में सत्यनारायण का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मन्दिर की चाबियाँ मेरे पास रहती थीं। जब मैं डी० ए० वी० कॉलेज में भर्ती हुऋा तो मैंने चाबियाँ अपने पिता को दे दीं और स्वयं बोर्डिक में चला गया। मन्दिर कं पुजारी का नाम मैं नहीं जानता। उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया है। मैं किसी मजहब का क़ायल नहीं हूँ क्यों कि मुक्ते फरार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ भी खाना पड़ताथा। इसलिए मैं मन्दिर में पूजा के लिए नहीं जाताथा। जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ताथा, उन दिनों मैं, न तो कॉइरेस का मेम्बर था और न किसी राजनीतिक सभा में भाग लेता था। इन दिनों मुक्ते इन्क्रलाबी किताबें पढ़ने का शौक़ न था क्योंकि उस समय मेरे विचार क्रान्तिकारी न थे। लायलपूर के कॉलेज में दाखिल होने के लिए मेरी सिफारिश डिप्टी कमिश्नर ने की थी।

प्रश्न-तुमने लायलपुर का कृषि-कॉलेज क्यों छोड़ा ?

उत्तर—मुमे कुश्ती लड़ने का शौक था और जब मैं क्लास में जाता था, तो मुमे नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने ख्याल किया कि माता-पिता का रूपया व्यर्थन खोना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया।

मैं कुन्दनलाल को लायलपूर आर्य-समाज के सालाना जलसे से पहले नहीं जानता था। उस दिन मेरी कुन्दनलाल और दास-राम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं भाई बालमुकुन्द का ज्याख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने कोई ज्याख्यान नहीं सुना था। सन् १६२६ की कॉइरेस के बाद से मेरे विचार राजनीतिक हो गए। इससे ०न्माााः ००न्माााः ०००नाााः ०००नाााः ०००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ००नाााः ० पहले मैंने राजनीतिक विषयों पर दासराम, चरनदास त्रोर कुन्दनलाल से कोई बात-चीत न की थी।

मैं विजिटर (दर्शक) और डेलीगेट (प्रतिनिधि) में कोई फर्क नहीं सममता। मैं कॉइरेस-पण्डाल में रेष्ट्र) का टिकिट लेकर गया था। मुमे मालूम नहीं टिकट पर क्या लिखा था? जब कोई प्रस्ताव पास होता था तो जिधर अधिक आदमी होते थे, उधर ही मैं हाथ उठा देता था! उस दिन वॉयसरॉय को बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया। मैं आज तक नौजवान भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना। वैसे मैंने श्रखवारों में सभा का नाम कई बार पढ़ा था।

कॉङ्गरेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए थे कि अगर वॉयसरॉय को मारना हो है तो मारने दो, इसमें हमारा क्या हर्ज है। कॉङ्गरेस के दिनों में मिलक कुन्दनलाल शाहदरा में मेरे पास आया था। वॉयसरॉय को बधाई का प्रस्ताव दिन को पास हुआ था। मैंने खामकर किसी की स्पीच नहीं सुनी। साधारण लोगों का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया था। मैंने हंसराज को भी कॉङ्गरेस के परडाल में देखा था। सब से पहले राजनीतिक विषय पर मेरी वातचीत दुर्गादास से हुई थी।

मैं नजीर मुहम्मद को जानता हूँ। उसने कॉलेज में कोई जहरीली चीज खाकर आत्म-हत्या कर ली थी। उसके पास एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैंने आत्म-हत्या कर ली है, क्योंकि मुमे खैरातीराम से खौक है। इसके लिए पुलिस ने मुमे कई बार थाने में बुलाया था।

इस प्रश्न पर सरकारी वकील ने एतराज किया और कहा कि इस मुक़दमें से इस प्रश्न का कोई सरोकार नहीं है। • बाह्म ०० बाह्म ०० वाह्म वि मुल्क की श्राजादी में तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुर्गादास के श्राने के दो-तीन दिन बाद जगन्नाथ श्राया। उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे, वह दिन भर मेरे पास रह कर फीरोज्जपूर चला गया श्रीर वहाँ से लौट कर बताया कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दल है श्रीर में उसका मेम्बर हूँ ! इसके सिवा दुर्गादास ने मुमसे श्रीर किसी क्रान्तिकारी दल का पता नहीं बताया। में जानता हूँ कि पिकरिक एसिड बम बनाने के काम में श्राता है। एक बार दुर्गादास पिकरिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद फिर कोई ऐसी चीज नहीं लाया।

#### मुखबिर के बयानों में समता

मुखबिर खैरातीराम की जिरह के समय सफाई के वकील ने अब्दालत से कहा, कि मुखबिर ने अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका प्रत्येक शब्द उस बयान के प्रत्येक शब्द से मिलता है, जोकि उसने अपने पहले बयान के डेढ़ मास पश्चात् मैजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था। इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम ने मुख्बिर से इसका कारण पूछा।

सबूत के वकील ने मुख़ बिर के पुलिस के सामने दिए हुए बयान पर जिरह करने में क़ानूनी श्रापत्ति पेश की। परन्तु कई घण्टों की बहस के बाद ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई-पन्न की बात मान ली।

१३ जून, १६३१: लाहौर सेन्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्री० सुखदेवराज, बी० ए० पेश किए गए। सरकारी वकील रायबहादुर पिष्टत क्वालाप्रसाद ने, श्रभियुक्त सुखदेवराज की

Outline Oomine Comme Oomine Oomine Oomine Oomine Oomine अर्जी, जोकि उसने हरीकिशन की फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के श्रिधकारियों ने रोक रक्खा था, त्राज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह श्रर्जी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह श्रर्जी त्रखबारों में न छपने देनी चाहिए।

श्रभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह श्रार्जी जेल के श्राधिकारियों ने मुमसे ली थी, इसलिए वह मुमको ही मिलनी चाहिए। श्रार्जी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूँगा, कि वह श्रदालत में पेश की जाय या न की जाय ?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि ऋर्जी श्रिभयुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि श्रिभियुक्त यह ऋर्जी ऋदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के ऋधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्जी को खदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्जी उसे मिल जाना आवश्यक है। सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्जी पेश की जाय या नहीं? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन सी वस्तु आपित्तजनक है और कौन सी ग़ैर-आपित्तजनक है। आइन्दा से अब उन्हें अर्जियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि॰ सलीम—मान लीजिए कि श्रभियुक्त श्रपने वकील की सलाह से श्रर्जी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील - यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन श्रभियुक्त

ज्याक्ति अवस्थित के कि से तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्जी के सम्बन्ध में कोई निर्ण्य न हो जायगा।

#### सरकारी वकील की बौखलाहट

मि० मलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को जोर देकर कहा कि अर्जी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय। सम्भव है कि सवृत-पन्न को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी जरूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी जाबते की नक्कल ले ली जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पत्त अर्जी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्जी के मिसिल में दर्ज हो जाने का कोई डर नहीं है।

द्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था, कि जब तक अर्जी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्जी वापस लेने का अधिकार है।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी श्रर्जी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने उसे श्रदालत की त्राज्ञा से पेश किया है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु वह अभियुक्त की तरफ से पेश हुई समभी जायगी।

सरकारी वकील—नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। श्रागर श्रर्जी श्रदालत में पेश न की जाय, तो वह जेल-श्रिधकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुक्ते मिल जानी चाहिए। वह मेरे श्रिधकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है।

रायबहादुर गङ्गाराम--परन्तु श्रापका श्रधिकार श्रनुचित है। उसका हक्कदार श्रभियुक्त है।

इस पर मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा, कि जब श्राभियुक्त कहता है कि मैं श्राची पेश करूँगा, तब श्राप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए श्रीर श्रव जब वह कहता है कि मैं नहीं पेश करूँगा तब श्राप कहते हैं कि उसे जरूर पेश करनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं सममने में श्रसमर्थ हूँ।

सरकारी वकील ने कहा—जेल-श्रिधकारी श्रर्जी को वापस चाहते हैं। वे उसे श्रिभियुक्त के श्रामालनामा (History Ticket) में दर्ज कर सकते हैं या उससे और कोई लाम उठा सकते हैं।

इस पर सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि जेल के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त की सफाई में बाधा पड़े। यदि अभियुक्त यह समम लेगा कि जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्जी उसके वकील के देखने के पहले ही अदालत या सबूत-पद्म देख सकता है, तो अभियुक्त के लिए कोई भी अर्जी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा। अदालत और सरकारी वकील को अभियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तकेए नहीं करना चाहिए।

#### सफाई के वकील की अर्जी

मि० श्यामलाल ने स्रभियुक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्न-लिखित स्रर्जी ऋदालत के सामने पेश की।

- (१) १० जून को ऋभियुक्त सुखदेवराज ने जेल में श्रदालत के सामने पेश करने के लिए कुछ ऋजियाँ लिखी थीं।
- (२) जेल के सुपरिष्टेष्डेष्ट ने उन ऋजियों को ऋदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी।
- (३) श्रभियुक्त ने श्रदालत श्राने पर सुपरिएटेएडेएट के इस कार्य का विरोध किया। इस पर श्रदालत ने उन श्रिजयों के पेश करने का हुक्म जारी किया।
- (४) हुक्म पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक त्र्यर्जी तो भेजी, किन्तु दूसरी रोक ली।
- (४) श्रिभयुक्त ने श्रदालत से प्रार्थना की कि सुपरिएटेएडेएट के पास से श्राई हुई श्रजी मुक्ते दे दी जाय, जिससे श्रदालत के सामने पेश करने के पहले मैं उस पर विचार कर लूँ।
- (६) दूसरी अर्जी के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिएटे-एडेएट ने रोक रक्खी थी, घदालत ने सुपरिएटेएडेएट को एक नोटिस दिया जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्जी रोक रखने का कारण पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अर्जी रोकने के लिए तुमसे कैंफियत तलब क्यों न की जाय?
- (७) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने वह ऋर्जी पेश की ऋौर कहा कि ग़लती से जेल के सुपरिषटेग्डेग्ट ने वह ऋर्जी रोक ली थी।
  - (८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की, कि

oannin OOannin ऋर्जियाँ मुक्ते वापस मिल जायँ, जिससे मैं श्रदालत में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सलाह ले सकूँ।

- (६) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि ऋजियाँ जेल के सुपरिएटेएडेएट से पास वापस भेज दी जायँ, ऋजियों में लिखी हुई बातें ऋभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।
- (१०) अब अभियुक्त की सफाई के सम्बन्ध में एक विचित्र परिस्थित उत्पन्न हो गई है। जिस अर्जी को जेल के सुपरिएटे- एडेएट ने रोक रक्खी थी, उसकी जरूरत केवल १० जून तक थी, उसके बाद किसी दूसरी तारीख़ को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त उपर्युक्त तारीख़ को अर्जी उपस्थित करने से रोक लिया गया, परन्तु किर भी सबूत-पन्न उस अर्जी का, अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है।
- (११) क्रानून के मुताबिक अभियुक्त को उसकी सफाई के लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन नियमों के प्रयोग की इजाजत न दे, जिनसे अभियुक्त की सफाई में बाधा पड़ती हो।
- (१२) अगर अदालत या सबूत पत्त अभियुक्त और उसके वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तत्तेप करने लगे तो अभियुक्त के लिए कोई अर्जी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा।
- (१३) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः त्रागे भी पड़ सकती हैं, इसिलए ऋभियुक्त श्रदालत से निम्न-लिखित हुक्म जारी कर देने की प्रार्थना करता है:
- (क) यह कि अभियुक्त को तिखी हुई अर्जी साथ ताने, अदातत और सब्त-पत्त को अर्जी में तिखी बातों को न जानने

्याााा ०० वाााा ०० वााा

- (ख) यह कि जेल के सुपरिएटेएडेएट को ऐसी अर्जी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है।
- (ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिएटेएडेएट को यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अर्जियों को सबूत-पन्न को दे दे।

#### सरकारी वकील का विरोध

सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा कि इसका एक-मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए छपाना है।

मि० श्यामलाल ने कहा—मैं सरकारी वकील के इस श्राचेप का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य करना है, श्रमियुक्तों के हितों की रच्चा करना नहीं है, जबदस्त विरोध करता हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट ने कहा कि सरकारी वकील को सफ़ाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

सरकारी वकील—मेरे कथन का उद्देश्य मि० श्यामलाल पर कोई व्यक्तिगत आच्चेप करना नहीं है।

मि० श्यामलाल ने कहा, कि मैं सरकारी वकील के उद्देश्य को माने लेता हूँ श्रीर उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी श्रर्जी का उद्देश्य श्रभियुक्त की स्थिति को श्रदालत के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना मात्र है।

इसके बाद त्रापने हाईकोर्ट के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा, कि जेल के ऋधिकारी ऋगर ऋभियुक्त की सफाई में ०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○००वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वााााः ○०वाााः ००वाााः ००वाााः ००वााः ००वां विक्रित्यार है कि वह त्रिभियुक्त के हितों की रच्चा करे।

मि० सलीम--आप श्रदालत से क्या चाहते हैं ?

मि० श्यामलाल—मैं चाहता हूँ, कि अर्जियाँ सुखरेवराज को लौटा दी जायँ और सुपिरएटेएडेएट को इस बात की हिदायत कर दी जाय, कि आगे से वह ऐसी अर्जी रोक न रक्खें।

इसके बाद प्रेजिडेण्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप इस अर्जी को क्यों रख लेना चाहते हैं ?

सरकारी वकील—सब्त-पत्त के लिए यह एक गवाही का कार्य करेगी। में इसके द्वारा प्रमाणित कह्नँगा, कि श्रमियुक्त क्रान्तिकारी है, क्योंकि श्रर्जी में वह श्री० हरीकिशन को श्रपना साथी कहता है श्रौर उसके कार्यों की प्रशंसा करता है।

# "मुक्ते क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

मिट श्यामलाल — मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूँ, कि श्रिभयुक्त को अपनी श्रिजयाँ वापस पाने का अधिकार है। श्रिभयुक्त अपने श्रापको क्रान्तिकारी स्वीकार करने से डरता नहीं। इधर-उधर के हवालों से क्रान्तिकारी सावित करने की क्या श्रावश्यकता है? मैं श्रिभयुक्त की तरफ से श्रदालत के सामने एक श्रर्जी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उसने श्रपने श्रापको क्रान्तिकारो स्वीकार किया है श्रार उसके लिए उसे गर्व है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह श्रपनी श्रर्जी वापस पाने के क्रानूनी हक से विश्वत रहे।

इसके बाद मि० श्यामलाल ने श्री० सुखदेवराज के हाथ की लिखी हुई निम्न-लिखित श्रर्जी श्रदालत के सामने पेश कर दी।



श्री० सुखदेवराज, बी० ए० जिन्होंने ट्रिज्यूनळ तथा पुळिस द्वारा की गई बेईमानियों की बड़ाकत में अक्षियों बड़ा दी बी

### "सबुत-पच की घृणित चालें"

"शुरू गिरफ्तारी के समय से ही सबूत की तरफ से जैसी घृिणत चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफाई के प्रबन्धों में जैसी बाधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्न लिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ:

- (१) ३री मई को गिरफ्तार होते ही मैं तुरन्त लाहौर फोर्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने वकील से मिलने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने साफ नामक्जूर कर देने तक की छपा नहीं दिखलाई। मेरी और मेरे वकील की अजियाँ पड़ी रहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। यदि मेरी ओर में इस अदालत ने हस्तचेप न किया होता, तो शायद अब तक भी मैं पुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता।
- (२) पुलिस ने १४-१४ दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट की श्रदालत से मुहलतें लीं। पहली दफा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुहलत की दरखास्त एक मिनट में ही मञ्जूर कर ली। उन्होंने श्रमियुक्त की बात को धैर्य देकर सुनना भी श्रनुचित सममा। दूसरी दफा पुलिस की मुहलत की दरख्वास्त मेरी ग़ैर-मौजूदगी में ही मञ्जूर करके बाद में उसकी खबर मेरे पास पहुँचा दी गई!

# मैं जिस्ट्रेट द्वारा शिकायत दर्ज करने से इन्कार

(३) शनाखत-परेड के समय मैजिस्ट्रेटों ने, परेड के समय की गैर क़ानूनी कार्याइयों के विरुद्ध मेरी जो शिकायत थी, उसे बार बार प्रार्थना करने पर भी लिखने से इन्कार कर

- (४) २री जून को पुलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने पर में न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ हो अदालत की और से हिदायत कर दी गई कि मैं इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, जिससे सफाई के सम्बन्ध में पारस्परिक परामर्श करने में सुविधा हो परन्तु जेल के सुपरिष्टेष्डेष्ट ने इन आज्ञाओं का उल्लङ्कन करना ही उचित समका और मुक्ते १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज्जत प्रदान की, जिसमें सरदार भगतसिंह और राजगुरु अपनी फाँसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। ४थी जून को जाकर कहीं मैं अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों के साथ रक्खा गया।
- (४) ६ ठी जून को पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी श्रिभियुक्त श्रदालत में हाजिर थे, मैं जेल के फाटक पर मुलाक़ात करने के लिए कह कर बुलाया गया। परन्तु वहाँ श्राने पर मुलाक़ात के बजाय, मुक्ते यह जान कर श्राश्चर्य हुआ कि मैं दण्ड-गृह में पहुँचाया जा रहा हूँ। डिण्टी-जेलर ने मुक्तसे कहा कि श्रदालत से भी उश्वराजसत्ता के हुक्म के मुताबिक श्रदालत

• ब्लाक्क ०० व्याक्क ०० व्याक ० व्याक व्याक ० व्य

उपरोक्त बातों से यह साफ़ जाहिर है कि गवर्नमेएट ईमान-हारी का बतीव नहीं कर रही है। इस केस में हम लोगों को दिएडत करने के लिए उसे अपने पत्त की प्रबलता पर विश्वास नहीं है। वह निन्दनीय उपायों से सफाई के कार्यों में बाधाएँ उपस्थित करके हम लोगों का दिएडत करना चाहती है। सब्त-पत्त मेरे ख्रौर मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की कमजोरी से भली-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच अकार की चालों का आश्रय प्रहण किया है। सफाई का सक्क-ठित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर की तरह नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है। श्रदालत के यह कैसला कर देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, सबूत-पत्त का प्रान्तीय गवनेमेएट द्वारा अदालत के हुक्म को बद्तेत्रा देने का कार्य निश्चय हो सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता। श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सब्त-पन्न क़ानून को अपने हाथों में उठाए ले रहा है। उसका जो भाव है वह श्रदालत का तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है। मुक्ते अन्य अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबूत-पन्न जब अदाखत द्वारा असफत हुआ, तब उसने श्रदालत के हुक्म का श्रतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोच। श्रीर उसमें सफतता प्राप्त कर ली। यह ऐसा उद्धत कार्य है, जो भलमनसाहत से दूर है!

## "मुक्तदमा महज पाखएड है"

गवर्नमेण्ट ने अपनी उद्धतःनीति के द्वारा यह बात साबित कर दी है कि यह मुक्तदमा निरा पाखण्ड है। वह इस अदालत के फैसले को तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के विश्व नहीं है। अपने विश्व फैसला होने पर वह उस फैसले को शून्य बना देने के लिए किस हद तक जा मकती है, यह उसने अभी दिखला दिया है। अत्याचार के विश्व लड़ने वाले कमजोर, परन्तु सब विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए सम्पृर्ण शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती। मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुमे क्रान्तिकारी होने का गर्व है। सबूत-पन्न को ईमानदारी सं काम लेना चाहिए, अन्यथा इस मुक्रदमें से फायदा ही क्या है? अदालत में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है? अदालत द्वारा अभियुक्तों के खोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पन्न उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देगा और सम्भव है कि सन् १८१८ के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार उन्हें रोक रक्या जाय।

मैंने श्रपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ प्रकट कर दिया है। श्रदालत से मेरी प्रार्थना है कि वह सबूत-पन्न की ग़ैर-क्रानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध श्रपनी शिक्त का परिचय दे श्रीर श्राभियुक्तों के हित की रन्ना करे। यदि मुक़दमा न्याय से होना है, तो दोनों दलों को श्रदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, श्रन्यथा सब न्यर्थ है।

श्राशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जायगा। इसके बाद श्रदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज की श्रर्जी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास सुखदेवराज को लौटा देने ०बााााः ००वााााः ००व के लिए भेज दी जाय । श्रागे के लिए त्र्यदालत ने कहा कि मौक्रा पड़ने पर हुक्म दिया जायगा ।

१६ जून, १६३१: श्राज जलपान के बाद श्रदालत के बैठने पर श्री० सुखदेवराज की फिर पेशी हुई। दर्शकों की गैलरी खचाखच भरी हुई थी।

श्रभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयागी श्रभियुक्तों से श्रलग रक्खे जाने के विरोध में जो श्रर्जी दी थी, उसी पर श्रभियुक्त की तरफ से मि० श्यामलाल ने श्राज बहस की।

अर्जी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के २री जून वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया गया था। साथ ही ऋदालत ने दोनों पत्नों के वकीलों को बहस सुन लेने के बाद यह भी सिफारिश की थी कि अभियुक्त सुख-. दवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जा सकता है। जेल के सुपरिएटेएडेएट ने श्रदालत की सिफारिश का पालन किया; परन्तु ६ जून को अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तां से फिर अलग कर दिया गया, जिसका कारण जेल के नियमों का कोई उल्लङ्कन नहीं था, बल्कि प्रान्ताय सरकार का हुक्म था !! ऋर्जी में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त जेल के अन्य क़ैदियों से बिल्कुल अलग एक कालकोठरी में रक्खा गया है। ऋभियुक्त ने द्रिब्युनल से प्रार्थना की, कि वह सरकारी वकील से गवर्नमेएट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि सन्तोषजनक न समम पड़े, तो ट्रिब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दें दें। यदि ट्रिंब्यूनल की आज्ञाओं या सिफा-रिशों का पालन न हो सके, तो ऋभियुक्त को जमानत पर ही छोड़ दिया जाय।

#### श्रजी खारिज

मि० श्यामलाल ने श्रदालत से पूछा कि क्या सुखदेवराज के श्रन्य श्रभियुक्तों से श्रलग रक्खे जाने के कारण के विषय में जेल सुपरिष्टेर्एडेस्ट का कोई उत्तर श्राया है ?

प्रेजिडेस्ट ने कहा, कि इस विषय में वहाँ से कोई खबर नहीं आई है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि क़ैदियों के श्रलग रखने के विषय में स्नी-पुरुष-भेद का या श्रेणी-भेद का विचार किया जाता है। श्रदालत से दिण्डत हो जाने वाले क़ैदी तक श्रापस में मिलने-जुलने से विश्वत नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी में केवल एक ही क़ैदी होता है, तो उसे श्रन्य श्रेणी के क़ैदियों से मिलने-जुलने दिया जाता है।

मि० सलीम—श्रापका मतलब यह है कि सुखद्वराज को श्रालग रखना श्रानिश्चित समय तक के लिए काल-कोठरी में रखने के बराबर है ?

मि० श्यामलाल—जी हाँ, कैदी के लिए एकान्तवास से बढ़ कर श्राँर कोई द्रांड नहीं हो सकता। कस के श्राधिक समय तक चलने की सम्भावना है। यह सम्भव है, कि इस एकान्तवास का श्राभियक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़। इस तरह से बिल्कुल श्रालग रखने से उसकी सफाई में भी वाधा पड़ेगी। ऐसी हालत में, जब कि श्राभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो श्रीर उसकी सफाई में बाधा पड़ती हो, श्रदालत को हस्तक्षेप करने का श्राधिकार है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में मैं हाईकोट में जाब्ता फीजदारी की दका ४६-ए के श्रनुसार कार्रवाई करने

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुखबिर खैरातीराम की जिरह स्पेशल टिब्यूनल के सामने श्राज भी जारी रही।

मि॰ श्यामलाल के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा, कि लाहीर फ़ोर्ट में ऋाभयुक्तों की शनाख्त होने के समय मैं नहीं जानता था कि मुक्ते माकी मिल जायगी। लायलपूर की कुछ जगहों के पते बतलाने पर मुक्ते माफ़ी मिली थी। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी० ऋाई० डी० ऋफसरों के पास एक खबर भेजी थी, जिसका श्रमिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कह कर मेरी तरफ से अदालत में एक एसी अर्जी दाखिल कर दें, जिससे मैं जेल की हिरासत से बदल कर लाहौर-फोर्ट की हिरासत में कर दिया जाऊँ, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बरा-बर खराव होता जा रहा था। यह खबर मैंने लाहीर सेन्ट्रल जेल में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर हुसेन नाम के हेड-कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। लाहौर फोट में हेड-कॉन्स्टेबिल तो दिखलाई पड़ता था, परन्तु वे चार कॉन्स्टेबिल वहाँ नहीं थे। खबर भेजने के बाद मुमसे कोई पुलिस अफसर नहीं मिला, सिर्फ सरकारी वकील और एक मैजिस्ट्रेट जेल में मुम्मय मिलने के लिए आए थे।

#### मुखबिर की श्रजी

मि० श्रमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुख्बिर ने कहा, कि जिस दिन मुमसे सरकारी वकील श्रीर मैजिस्ट्रेट मिले थे, उस दिन मैंने एक काग्रज पर हस्ताचर किया था। काग्रज मुमे मैजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने उस पर श्रपना हस्ताचर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी

•बाक्क ०० बाक्क ०० बाक्क ०० वाक्क ०० व

#### फ़ोर्ट में

श्रागे जिरह करने पर मुख्बिर वह तारीख या महीना नहीं बतला सका, जब उसके पिता श्रीर भाई जेल में उससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुफ्ते यह याद नहीं, िक वे मुफ्ते मैं जिस्ट्रेंट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद। मैं श्रदालत में १४ जनवरी, सन् १६३१ को हाजिर हुश्या था। मेरे पिता श्रीर भाई मुफ्ते इसके पहले ही मिल चुके थे। १४ जनवरी के बाद मैं उनसे दो बार मिला था। िकन्तु मिलने की तारीखें मुफ्ते याद नहीं हैं! लाहीर फोर्ट में मैं श्रपनी कोठरी में रहा करता था। शौच कियादि श्रीर स्नान के समय के श्रातिरक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली थी। माफ्री मिल जाने के बाद, दिन श्रीर रात दोनों वक्त मैं कोठरी में ही रक्खा जाता था। माफ्री मिलने के पहले दिन के बक्त मैं कोठरी के श्रन्दर हथकड़ियाँ डाल कर श्रीर रात के वक्त एक हाथ में हथकड़ी डाल कर, जिसकी जुत्तीर कॉन्स्टे- बिल की चारपाई से बँधी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था।

इसके बाद श्रदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

त्र्याज ही मुखबिर इन्द्रपाल की उस श्वर्जी पर भी विचार हुत्र्या, जिसमें कहा गया था, कि मुखबिर को क्वानूनी सलाहकार

>व्याक्क २० व्याक २० से मिलने की इजाजत दी जाय, क्योंकि हाईकोर्ट में वह जमानत पर छोड़े जाने के लिए एक श्रर्जी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील ने कहा, कि अदालत किस क़ानून के अनु-सार मुखबिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे सकती है ? जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को केवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी कार्य के लिए वह उसे नहीं बुला सकती। अदालत में हाजिर होने के वक्त़ भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत में रहता है।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम ने कहा कि यदि ऋदालत श्राभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह ऋदालत में क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती ?

इस पर परिडत ज्वालाप्रसाद ने कहा कि ख्रदालत को इन मामलों में वहाँ तक श्राष्टितयार है, जहाँ तक किसी जेल-नियम का उल्लाह्मन नहीं होता। इस केस में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चल रहा है ख्रीर न वह कोई अभियुक्त ही है। वह सबूत-पन्न का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्रदालत ने श्रर्जी मञ्जूर कर ली श्रीर क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे दी गई।

१७ जून, १६३१: त्राज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नए लाहीर षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हुआ। अभियुक्त बिशनदास बीमार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। उसने अपनी उपस्थिति का अधिकार अपने वकील को दे दिया था।

सफाई के वकील मि० श्रमोलकराम कपूर से, जिरह के उत्तर में, मुखबिर खैरातीराम ने कहा, कि मैं श्रपनी गिरफ्तारी

सफ़ाई के बकील मि० श्रमोलकराम ने कहा—इस श्रदालत के सामने श्रपने बयान में तुम कह चुके हो कि हंसराज ने शाहदरा में तुमसे कहा था कि मिलक कुन्दनलाल श्रीर धर्मवीर लायलपूर में "श्रातिशी चक्कर" के पर्चे बाँटने वाले थे। यह बात न तो तुमने श्रपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में कही है श्रार न मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही है। क्या इसका कोई कारण बतला सकते हो?

मुखबिर—श्रगर जो श्राप कहते हैं वह ठीक है, तो उन बयानों में उस बात कंन कहने का कारण यह है कि मुफ्ते उस समय उसका ख्याल नहीं रहा। मुफ्ते याद नहीं कि पुलिस या मैं जिस्ट्रेट के सामने दिए गए किसी बयान में वह बात मैंने कही थी या नहीं।

#### अफ़सरों की हत्या का उद्देश

इसके बाद मि० श्रमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि हंसराज ने मुम्मसे कहा था कि "श्रातिशी चक्कर पार्टी" के उद्देश्यों में एक यह भी है, कि जिस दिन भगतिसह श्रीर उनके साथियों को फाँसी दी जाय, उस दिन उस यूरोपियन श्रकसरों के बङ्गतों पर बम फैंके जायँ।

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि दुर्गादास द्वारा क्रान्तिकारी विचारों में परिणत किए जाने ।पर मैंने दल के कार्यों में भाग लेने का प्रण कर लिया। मैं क्रान्तिकारी दल का उद्देश, हिंसक उपायों से शासन में बाधा डालना सममता था। हंसराज ने मुमसे दल का उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेएट को भारत से निकाल बाहर कर देना और पुलिस तथा फ़ौजी शक्तियों को, जिनके श्राधार पर ब्रिटिश गवर्नेमेएट भारत में राज्य कर रही है, नष्ट कर देना बतलाया था। दुर्गादास ने मुक्तसे कहा था कि दल को उच अफ़सरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि भगतसिंह और दूसरों ने किया था। मैं नहीं कह सकता कि इंसराज ने मुक्तमें कौन-सी खूबी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुक्ते याद नहीं कि मैंने पुलिस याँ मैजिस्ट्रेट के सामने श्रपने किसी बयान में कहा था कि हंसराज ने मुमाप कहा था कि गुलाबसिंह श्रीर मिलक कुन्दनलाल शाहद्रा गन-काँटन बनाने के लिए आए थे। जब मैंने हंसराज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन दिया था, तब मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि मुक्ते किस प्रकार की सहायता देनी होगी।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

श्राज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने मुख्बिर ख़ैरातीराम का बयान समाप्त हुआ।

सफाई के वकील मि० श्रमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुख्बिर ने कहा कि मिलक कुन्दनलाल ने जो मुमसे कहा था कि १६ जून, सन् ३० को सबेरे में श्रीर धर्मवीर दल के उस मकान में गया था, जहाँ बम फिट करके रक्खे हुए थे, वह ठीक है। बत्ती जला कर वे भाग श्राए थे। बमों के फट जाने के बाद वे वहाँ तमाशा देखने के लिए गए थे। वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। जब हंसराज ने मुख्बिर इन्द्रपाल के हाथ से एक बम लेकर मुमे दिखलाया तो मैंने सममा कि • बाह्मा ं जिल्ला का भी षड्यन्त्रकारी दल से कोई सम्बन्ध है। मैं षड्यन्त्रकारी दल के सदस्य श्रीर सहायक का भेद नहीं बतला सकता। लाहौर फ़ोर्ट में मेरा षयान सब-इन्स्पेक्टर "मेहर जी" ने लिखा था। मैं नहीं जानता कि "मेहर जी" मेरे पिता को जानते हैं या उन्होंने मेरी माफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है।

मि० प्राण्नाथ मेहता के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर में कॉझरेस-श्रि विश्वान के समय मेरी कुन्दनलाल से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत नहीं हुई। हंसराज ने मुक्तसे कुन्दनलाल, श्रमरीकसिंह, गुलाबसिंह श्रौर रूपचन्द के श्रितिरक श्रौर किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं बतलाया था। मैं भावलपुर रोड की बम-घटना श्रौर रावी-तट पर एक सदस्य के मर जाने की घटना के श्रितिरक्त दल की श्रौर किसी भी कार्रवाई को नहीं जानता।

सरकारी वर्काल रायबहादुर पिएडत ज्ञालाप्रसाद के फिर प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर फार्ट में पुलिस ने मुफे कुछ सिखलाया नहीं। हंमराज के पिता का नाम गिरधारीलाल है, परन्तु मैंन उन्हें कभी देखा नहीं।

१६ जून, १६३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल में बड़ी सनसनी रही। आज तीसरे मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। गवाह के कठघरे में मुखबिर मदनगोपाल के आने पर सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि इस मुखबिर की गवाही क़ानुनन् जायज़ नहीं है, क्यों कि इसकी माफी ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद और केस उसके अधिकार में सुपुद्दे हो जाने के बाद मिली थी। मि० श्यामलाल ने इस सम्बन्ध में सन् १६३० के ऐक्ट चतुर्थ की नवीं दफा को ओर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित किया।

परन्तु ट्रिब्यूनल ने आपके तर्क को स्वीकार नहीं किया और मुखबिर का बयान प्रारम्भ हो गया।

#### मुख्बिर का बयान

शपथ लेने के लिए कहे जाने पर मुखियर ने कहा कि जो कुछ में कहूँगा, सच कहूँगा; परन्तु यह ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ मैं पुलिस के कहने से पहले कह चुका हूँ और जो ठीक नहीं था, उसे भी इस वक्त दुहराऊँ।

सरकारी वकील, रायबहादुर पिएडत ब्यालायसाद के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि मैं अजमेर के यादव स्थान का निवासी हूँ और मैंने सन १६२६ में मैद्रिकुलेशन परीचा पास की थी। सन १६२६ में जब में मैंने समाचार-पत्रों में एउम्बली बम-घटना और भगतसिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ों, तब में मुक्ते क्यान्तिकारियों से सहानुभूति हो गई। अजमेर में मेरी एक गोशाला थी। केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुक्ते राजनीतिक मामलों की चर्चा किया करता था। वह भगतसिंह और दत्त के कार्यों की प्रशंसा किया करता था और मुक्ते कहा करता था कि प्रत्येक नवयुवक का कर्तव्य है कि वह भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न करे। एक दिन चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की प्रशंसा करते हुए केशव ने मुक्ते कहा कि मैं चन्द्रशेखर आजाद की मुक्ता का सदस्य हूँ। उसके यह कहने के समय मैंने अनुमान लगाया कि मैं भी दल का सदस्य हो गया हूँ।

#### तीन विमाग

<sup>4</sup> मुखबिर ने कहा, कि केशवचन्द्र ने मुमसे बतलाया था कि दल तीन विभागों में विभक्त है। पहले विभाग में कार्य करने वाले लोग रहते हैं, जिनका काम हत्याएँ करना और डाके डालना रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों का है। इस विभाग का काम नवयुवकों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना और उन्हें सदस्य बनाना रहता है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहा-नुभूति रखने वालों का है। इस विभाग के व्यक्ति फरार ध्राम्युक्तों श्रीर दल के सदस्यों को शरण देते और दल को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। उसने मुक्तमे बतलाया था कि क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य वर्तमान शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और उसके स्थान पर हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन शासन कायम करना है। उसने मुक्तसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में बाधा डालने वाले पुलीस श्रक्तमरों की हत्या कर दी जाय। उसने मुक्तसे कहा था कि मैं तुममे पोस्ट-बॉक्स का काम लूँगा श्रर्थात् मेरे पन्न तुम्हारे पते से श्राया करेंगे।

#### दल का साहित्य

श्रागे प्रश्न करने पर मुख्विर ने कहा कि केशवचन्द्र मेरे पास एक रिवॉल्वर, यह कह कर छोड़ गया, कि श्रपने पास रखने में श्राजकत डर मालूप हो रहा है, क्यों कि उन लोगों के मकानों की तलाशियाँ हो रही हैं, जो मजदूर-श्रान्दोलन में भाग लेते हैं। रिवॉल्वर के साथ उसने कुछ कारतूप भी दिये थे। मैंने उन्हें श्रपने गोशाला में घास के ढेर के नोचे रख लिया था। कुछ समय बाद मैंने पिस्तीन श्रीर कारतूप उन्हें लीटा दिए। इसके बाद विमलप्रसाद श्रीर कान्तिप्रसाद से, जो कि दल के सदस्य थे, मेरा परिचय हुआ। इसके दस या पन्द्रह दिन बाद कान्तिप्रसाद ने मुमे "हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपिडलकन एसोसिएशन" शीर्षक एक पर्ची दिखलाया, जिसमें लिखा था कि यदि दल का

सदस्य, दल का कोई भी भेद किसी पर प्रकट करेगा तो वह मार दिया जायगा। प्रत्येक सदस्य को श्रपने जिले के सङ्गठन-कर्वा की त्राज्ञा माननी पड़ेगी। सदस्यों का कर्तव्य है, कि वे दल के कार्यों को अपने निजी कार्यों की अपेता अधिक महत्व दें। मुखबिर ने कहा कि उस पर्चे में यह भी जिखा था कि केन्द्रीय कमिटी को, फ़ौजी शिचा के लिए नवयुवकों को विदेश भेजने का प्रवन्ध करना है, जिससे जब भारतवर्ष में विसव फैले तो दल देश का नेतृत्व कर सके। उस पर्चे में मैंने यह भी पढ़ा था कि प्रचार-विभाग गुप्त ऋौर प्रत्यच्च दो शाखाऋौं में विभक्त है। उसमें लिखा था कि प्रत्यत्त प्रचार का कार्य नौजवान भारत-सभाएँ और सेवा-समितियाँ कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब ऐसे राजद्रोहात्मक साहित्य की प्रकाशित करना है जो साहित्य खुलेत्राम नहीं छापा जा सकता। उस पर्चे में लिखा था कि जिले के सङ्गठनकर्तात्रों के पास हथियार रहा करंगे, परन्तु बिना केन्द्रीय कमिटां की आज्ञा के वे किसी दूसरे सदस्य को न दिए जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के पास 'बम की फिलॉसफी' शीर्षक एक दूसरा पर्चा भी था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का उद्देश्य महातमा गाँधी द्वारा 'यङ्ग इण्डिया' में लिखे गए एक लेख का उत्तर देनाथा। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर में बाँटा गया था।

इसके बाद मुख्बिर ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सन् १६३० में मुक्ते दिल्ली बुलाया था। दिल्ली में 'बड़े भैया' अर्थात् चन्द्रशेखर आजाद से क्वीन्स गार्डन में मेरा परिचय दुआ।

इसके बाद श्रदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।

#### "बड़े भय्या"

जल-पान के बाद श्रदालन के फिर बैठने पर मुखबिर ने कहा कि क्वीन्स गार्डन में आपस में बातचीत होने के बाद 'बड़े भैया' (चन्द्रशेखर त्राजाद) हम लोगों से त्रज़ग हो गए श्रीर मैं कान्तिप्रसाद उर्फ कैलाशपित के साथ विमलप्रसाद के घर चला गया। रास्ते में कान्तिप्रसाद ने मुमसे कहा कि मैं बड़े भैया के साथ लाहौर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भैया एक चमड़े का सन्दूक़ लिए हुए वहाँ पहुँचे । बड़े भैया श्रीर कान्ति-प्रसाद फ्रन्टियर-मेन सं लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े भैया संक्रांड क्लास के डब्बे में और असके बगल वाले 'सरवेएट' वाले डब्बे में मैं बैठा। लाहाँर रंलवे-स्टेशन पर शिव हम लोगों को लेने के लिए आए थे। वे हम लागों को सिविल लाइन्स के एक मकान में ले गए, जहाँ भगवतीचरण, एम० जी० शक्ल डर्फ 'प्रान' भी उपस्थित थे। इतना कहने के बाद मुखबिर ने कहा कि मैंने ऋपने पहले के बयान में पुल्लिस के कहने से एम० जी० शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाल वतलाया था। भगवती-चरण, यशवाल और बड़े भैया ने आपस में कुछ परामर्श किया। मैं भगवतीचरण के मकान पर क़रीब दो दिन ठहरा था। दो दिन के बाद 'प्रान' मुमे भावलपुर रोड पर के एक बङ्गते पर ले गया। वह दिन ता० ५३ मई, सन् १६३० का था।

# मुखबिर 'बैरा' बनाया गया !

भावलपुर रोड के मकान पर मुक्तसे बैरा का काम करने श्रीर सूरज के रसोईदार का काम करने के लिए कहा गया।

इसी बीच में श्रदालत के सामने यशपाल की फोटो पेश की गई, जिसकी मुख्बिर ने शनाख्त की। इसके बाद मुखबिर ने ०वााााा ०००वााााा ०००वाााा ०००वााा ०००वाााा ०००वााा ०००वााा ०००वााा ०००वााा ०००वााा ०००वााा ०००वा विश्वेष विश्वेष

#### बम की परीचा

मुखबिर ने कहा कि 'भाभी' भगवतीचरण की स्नो थीं। रूद मइ, सन् १६३० को लगभग चार-पाँच बजे शाम को सूरज ने मुमे तैयार होने श्रौर राज को कहीं ले जाने के लिए कहा। राज के पैर में ताँगे से चोट श्रा गई थी। बाहर जाते वक्त मैंने राज को बङ्गले के एक कमरे में पड़ा हुश्रा देखा। दीदी उसके बाएँ पैर में पट्टी बाँध रही थों। मैंने खुद उसकी चोट नहीं देखी थी। मैंने शिव को बड़े भया से यह कहते हुए सुना था कि शिव श्रौर भगवतीचरण कसी बम की परीचा करने के लिए कहीं गए थे, वहीं बम के फट जाने से भगवतीचरण श्रौर राज घायल हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण श्रीक घायल हुए थे।

इस बीच में ट्रिच्यूनल ने मुखितर से कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने तुमने जो बयान दिया था, उसमें तुमने दाहिने पैर में

#### मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान

मि॰ सलीम—पुलिस के सामने दिए गए बयान में तुमने कहा था कि चोट ३ इख्न लम्बी थी, परन्तु इस वक्त के बयान में तुमने उसका कोई जिक्र नहीं किया ?

मुखबिर—मैजिस्ट्रेट के सामने जब मेरा बयान हो रहा था, उस समय कुछ शब्द में कहता था और कुछ शब्द पुलिस-अफसर जोड़ दिया करता था। मैजिस्ट्रेट हम दोनों के सिम्मिलित वक्तव्य को लिखता जाता था। ३ इक्क की चोट की बात जो मेरे बयान में आई है, वह पुलिस-अफसर की लिखाई हुई है। पुलिस-अफसर के यह लिखाते समय में चुप था। पुलिस के सामने जब मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब पुलिस ने उपरोक्त बात अपने आप लिख ली थी। लिखते समय ममसं कहा गया कि यह बात जानी हुई है कि ३ इक्क की गहरी चोट लगी थी। इस पर मैने पुलिस सं कहा कि मैं भूठ न बोलूँगा। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के समय मैं चुप था, पुलिस-अफसर बोल कर लिखाता गया। उस समय मैंने इसका बिरोध नहीं किया और न इस विषय में मैजिस्ट्रेट का ध्यान ही आकर्षित किया। जहाँ कहीं में कुछ भूल जाता था, वहाँ पुलिस-अफसर पुलिस के सामने दिए हुए मेरे बयान की नक़ल देख कर, जोकि उस वक्त उसके पास ही थी, बोल देता था।

इसके बाद श्रन्य प्रश्नों के उत्तर में मुखबिर ने श्रपनी गवाही में श्रागे कहा कि पुलिस इन्स्पेक्टर के० एस० मिज़ी • अक्का ०० व्याक विस्टूट उनका बयान लिख रहे थे। मुखबिर ने कहा कि बयान देने के लिए पुलिस लाहौर फोर्ट से मुक्ते मैजिस्टूट की श्रदालत में केवल दो रोज, ६ श्रौर ७ दिसम्बर को ले गई थी। इसके बाद, यद्यपि मेरा बयान श्रमी पूरा न हुआ था, वह मुक्ते मैजिस्ट्रेट की श्रदालत में नहीं ले गई। मैं इस ख्याल में था कि बयान देने के लिए मैं फिर कभी मैजिस्ट्रेट को श्रदालत में पेश किया जाऊँगा। परन्तु १४ या १४ दिसम्बर को के० एस० मिर्जा श्रवाउल्ला शाह ने मुक्ते कहा कि हम लोग तुम्हें दा रोज मैजिस्ट्रेट की श्रदालत में सिर्फ कानूनो रसम पूरी करने के लिए श्रदालत ले लए थे, नहीं तो मैजिस्ट्रेट हम लोगों का दोस्त है।

### जेल में बयान रटाने की शिचा

इस बीच में श्रदालत के उपस्थित लोगों को श्राश्चयंचिकत करते हुए मुखबर ने श्रदालत के सामने श्रपने जूते के श्रन्दर से काराज का एक दुकड़ा निकाल कर पेश किया और कहा कि परसों जेल में पुलिस के एक डी० एस० पी० ने मुम्मे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल दा श्रीर कहा कि इसे जबानी याद कर लेना। मैंने उस बयान को पढ़ा, इसके बाद डी० एस० पी० उसे ले गया। कल फिर वही पुलिस-श्रक्तसर जेल गया श्रीर जेल के एक कलर्क के द्वारा मुम्मे बुलवा कर बयान की नक़ल दी। उस पुलिस-श्रक्तसर के हाथ में दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुखबिर कैलाशपित के बयान की भी एक नक़ल थी। पुलिस श्रक्तसर ने मुम्मसे कहा कि हाशियार रहना, मुखबिर कैलाशपित द्वारा कही हुई बातों का कहीं खएडन न हो। बयान पढ़ लेने के बाद वह मुम्मसे ले लिया गया। लेकिन मैजिस्ट्रेट

#### पुलिस की चिन्ता

इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मैं अपने बयान की नक़ल ट्रक्क में बन्द करके रख आया हूँ। ट्रक्क की कुओं विस्तर में है। सरदार प्रतापसिह डी० एस० पी० ने मुमसे पूछा था कि कुओं कहाँ है? मैंने कहा, कमरे में है। अदालत के हाते में जेल के क्लक ने आकर मुमसे, पुलिस अफ़सरों के जेल में जाकर मिलने की बात अदालत से न कहने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बात के मालूम हो जाने से मैं बरखास्त कर दिया जाऊँगा। क्लक से बुओं के विषय में पूछने पर मालूम हुआ कि कुओं नहीं मिली। परन्तु अदालत के जल-पान के समय कोई इन्स्पेक्टर ने आकर मुमसे पूछा कि वयान की नक़ल का पहला पृष्ठ कहाँ है। मुखबिर ने अदालत से कहा कि नक़ल को ट्रक्क में रखते समय उसका पहला पृष्ठ निकाल कर मैंने अन्यत्र रख दिया था। इन्स्पेक्टर के पूछने से मुमे शक़ होता है, कि ट्रक्क से नक़ल निकाल ली गई है। जो काग़ज मैंने अदालत में पेश किया है, उसमें नक़ल के प्रथम ६ पृष्ठों के वाक्य और लाइनों

के नम्बर दर्ज हैं। काराज में जो संख्या दी हुई है, वह लाइनों की है।

जूते के तल्ले का निरीच्य करने पर काग़ज का एक और छोटा-सा टुकड़ा निकला।

### सफ़ाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की

सफ़ाई के वकीज़ मि० श्यामलाल ने ऋदालत से इस घटना की जाँच करने की प्रार्थना की।

श्रदालत के पूछने पर मुखबिर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की नक़ल का प्रथम पृष्ठ, जो मैंने छिपा कर रक्खा है, उसे पेश करने की श्राशा रखता हूँ। परन्तु यदि पुलिस उसे पा गई होगी तो मैं लाचार हूँ।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि यदि ट्रिब्यूनल ने मुक्तसे पूछा न होता तो ख्रदालत के उठने के ४-६ मिनट पहले मैंने स्वयं ही सब बात बतलाई होती।

श्रदालत के उठने पर श्रदालत का क्तर्क मुखबिर के साथ बोस्टेल जेल में जाँच करने के लिए गया।

श्राज की कार्रवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो कि श्रभि-युक्त धर्मवीर से मुलाक़ात करने के लिए गया था, दर्शकों की गैलरी से श्रदालत को सम्बोधित करते हुए चिल्ला कर कहा कि पुलिस ने श्रदालत के श्रन्दर श्राने के समय मेरे जेब से एक पत्र ले लिया था, जो कि श्रब तक मुफे नहीं लौटाया गया।

इस पर श्रदालत ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से मि० क्रान्ति-कुमार को गैलरी से निकाल बाहर करने का हुक्म दे दिया।

मि० क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक नन्दलाल ने, जोकि श्रभियुक्त जहाँगीरीलाल के भाई हैं, ट्रिब्यूनल से निवेदन किया कि पुलिस इन्पेक्टर मि० क्रान्तिकुमार को पीट रहे हैं।

इस पर अभियुक्त जहाँगीरीलाल तथा अन्य अभियुक्तों ने दिच्युनल से कहा कि यदि हम लोगों के रिश्तेदारों श्रीर दर्शकों को इस तरह से अपमानित किया जायगा तो हम लोग अदालत में हाजिर होने से इन्कार कर देंगे। दर्शकों पर इसलिए कड़ाई की जाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड़ दें। यह तो श्रसहनीय है।

इस पर दर्शकों की गैलरी में बैठे हुए लोग विरोध-स्वरूप अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर बाहर चले गए।

प्रेजिडेस्ट ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से पृद्धा कि क्या मि० क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ ? इन्स्पेक्टर ने कहा, जी नहीं, दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मैंने केवल कोर्ट की आज्ञा का पालन किया है।

र्श्वाभयुक्त कुछ बोलना चाहते थे, परन्तु मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर आदि के कहने से वे चुप रहे।

१६ जून, १६३१: की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने प्रारम्भ में अदालत के क्लर्क खान गुलमोहम्मद खाँ का बयान दर्ज किया। खान गुलमोहम्मद खाँको ट्रिच्यूनल ने मुखबिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए काग्रज को लाने के लिए जेल भेजा था। उसने ऋपने बयान में कहा कि मैं स्पेशल टिब्यू-नल की आजा से बोर्स्टल जेल के फाटक पर कल शाम को चार बज कर पाँच मिनट पर पहुँचा। जेल के सुपरिगटेगडेगट उस वक्त भीजूद नहीं थे। क़रीब चार यज कर १४ मिनट पर मैं अन्दर बुलाया गया श्रीर प्रवेश-द्वार कं बग्नल वाले एक कमरे में, जोकि शायद जेल का अफिस था, बैठा दिया गया। मुखबिर

सरकारी वकील रायबहादुर पिएडत ज्वालाप्रसाद ने कहा कि श्रदालत के इस गवाह ने सबूत-पत्त के विरुद्ध गवाही दी है। इसिलए मुम्ने इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाय।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि नियम के श्रनुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला श्रिधकार मेरा है। श्रदालत ने मि० श्यामलाल की बात मान ली।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि बोर्स्टल जेल के फाटक पर पहुँचने पर मुक्ते फाटक का पहरेदार मिला। मैंने उससे कहा कि अदालत ने मुक्ते जेल के अन्दर जाने की इजाजत दी है, परन्तु उतने फाटक खोलने और अन्दर जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि साहब ही आपको अन्दर जाने की इजाजत दे सकते हैं। मैं मोटर पर बैठा बाहर इन्तजार करता रहा। श्रिसस्टेस्ट जेलर दोस्त अर्लाशाह से पूछने पर, जोकि मुख्बिर को उसके कमरे तक पहुँचान गए थे, मालूम हुआ कि बिना जेल-सुपरिस्टेस्डेस्ट को

श्राज्ञा के जेल के अन्दर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। मैंने उनसे जेल-सुपरिग्टेग्डेग्ट तक ख़बर पहुँचा देने के लिए कहा। श्रक्षिस्टेग्ट जेलर ने क्ररीब साढ़े चार बजे लौट कर कह दिया कि मुमे जेल के अन्दर कुछ उपयोगी कार्यवश देरी हो गई। साथ ही यह भी कहा कि बिना सुपरिएटेएडेएट की इजाजत के त्र्याप त्रम्दर नहीं जा सकते। इस पर मैंने उनसे यही बात लिख कर देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने ऋदालत के हुक्म पर सही कर दी। परन्तु मैंने कहा कि केवल आपकी सही पर्याप्त नहीं है, इस पर जेलर सुपरिस्टेराडेस्ट की सही भी होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेग्ट जेलर अदालत का श्राज्ञा-पत्र लेकर जेल के श्रन्दर चले गए। पाँच बज कर १० मिनट पर जेल सुपरिस्टेरखेस्ट बाहर श्राए, मुक्ते श्रन्दर लिवा ले गए ऋौर ऋाँ फिस में एक कुर्सी पर बैठा दिया। मैं मुखबिर के साथ उसके कमरे तक जाना चाहता था, परन्तु सुपरिएटेएडेएट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। इसके क़रीब पन्द्रह मिनट बाद मुख्बिर लौट श्राया। उसने वहा कि मेरी ट्रङ्क का ताला तोड़ दिया गया है और यह कह कर उसने मुमे अपनी तालियों का गुच्छा देना चाहा, परन्तु मैंने कहा कि तालियों के गुच्छे के लिए मुके अदालत से कोई हुक्म नहीं मिला। मुखबिर ने कहा कि ट्रह्ड से मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक्कल भी गायब कर दी गई है।

इसके बाद सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि पहले मुखबिर ने मुके तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर उसने श्रपनी ट्रङ्क का ताला दूटने की शिकायत की। इसके बाद उसने वह काराज दे दिया, जिसके लेने के लिए मैं श्रदालत की तरफ से भेजा गया था। • नामा ०० नाम ०

ऋदालत के क्लर्क की गवाही हो चुकने के बाद मुखबिर सदनगोपाल पेश किया गया।

मि० रयामलाल ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि काग़ज के सम्बन्ध में त्रागर मुखबिर की भी गवाही इसी वक्त हो जाय तो अच्छा हो।

श्रदालत के प्रश्न करने पर मुखिवर ने कहा कि कल शाम के वक्त मैंने श्रपने बयान का प्रथम पृष्ठ श्रदालत के क्लर्क को दिया था। उसे मैंने जेल में श्रपनी कोठरों के बाहर जमीन के श्रन्दर से निकाला, था। श्रदालत में जो कुछ मैंने कहा था उसका प्रमाण देने के लिए मैंने उस काराज को जमीन के श्रन्दर सुरिच्त करके रख लिया था। जेल की कोठरी में मेरे दो सूट-केस थे। कल श्रदालत से जेल जाने पर मैंने देखा कि एक सूट-केस, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की नक़ल • व्यामा ०० व्यामा १ व्यामा

### मगवतीचरण की मृत्यू

इसके बाद मुखविर की षड्यन्त्र-सम्बन्धी गवाही प्रारम्भ हुई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेश किया, जिसकी मुखबिर ने शनाखत की और कहा कि यह जूता वैसा ही है जैसा राज पहना करता था। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि 'बड़े भैया' ने कहा था कि वह बम इतना भयानक था कि ताम गज का कासला होने पर भी वह राज की पुस्तक के आर-पार निकल गया। घायल हो जाने के बाद भगवतीचरण भावल पुर राड बाल मकान पर नहीं लाए गए थे। भगवतीचरण भावल पुर राड बाल मकान पर नहीं लाए गए थे। भगवतीचरण के घायल होने के दिन 'बड़े भैया', धनी, प्रान और सूरज मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहाँ जाने के लिए कह गए थे। ग्यारह बजे रात को उन सब के लोटन पर मुक्ते मालूम हुआ कि भगवतीचरण की मृत्यु हो गई। २६ मई,

•नामाक्ष्ण ०० नामक्षण विकास को ६ बजे वापस श्राए। उनकी बातचीत से मुफ्ते मालूम हुआ कि वे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी जालीरे में दफ़न कर आए हैं। प्रान ने मुफ्तसे साइकिलें लाने के लिए कहा। राज ने मुफ्तसे साइकिलों के लाने के लिए नहीं कहा था। मुखबिर ने कहा कि मैंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाम लिया था। उसी दिन शाम को दल के उपयोग के लिए शिव दो साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में हर वक्त दो-चार साइकिलें लाया था। भावलपुर रोड हाउस में हर वक्त दो-चार साइकिलें मौजूद रहती थीं। ता० २६ या ३० मई की 'बड़े भैया', सरदार, प्रान और जाट एक मोटर लॉरा पर आए और जेल पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हुआ।

#### जेल पर आक्रमण

मुखबिर ने कहा कि पहली जून सन्, १६३० को 'बड़े भैया' से मालूम हुआ कि आज जेल पर आक्रमण किया जायगा। इस सम्बन्ध में ३० ता० की रात को कुछ रिवॉल्वर निकाल कर साफ कर लिए गए थे। ३१ मई को तीन बम स्वयं प्रान और 'बड़े भैया' ने भर कर तैयार किए थे। उम वक्त कमरे में शिव बैठा हुआ था और राज सो रहा था। मैंने भगवतीचरण की मृत्यु के पहले कुछ बम आलमारी में रक्खे हुए देखे थे। वे टेनिस की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में मुखबिर के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश किया, जिसे देख कर मुखबिर ने कहा कि वे बम इसी प्रकार के थे। ३१ मई को मैं शिव के साथ एक धुलाई की दूकान के पास गया, जहाँ से शिव एक बोटी-सी सन्दृक्त ले आए। मैंने शिव से यह नहीं पूछा कि दसमें क्या है। १ जून को 'बड़े भैया' ने मुक्ते और सूरज को दसमें क्या है। १ जून को 'बड़े भैया' ने मुक्ते और सूरज को

बुलाया श्रीर सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर श्राक्रमण करने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सूरज ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस पर 'बड़े भैया' ने मुमे चलने को कहा। 'बड़े-भैया' ने बग़ल के कमरे से एक रिवॉल्वर लाकर मुक्ते दे दिया। यह फ़ौजी रिवॉल्वर था। मैंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं चलाया था। हवाई पिस्तौल से निशानेबाजी का ऋभ्यास किया था। जेल पर त्राक्रमण करने के लिए मोटर लॉरी पर मैं, प्रान, 'बड़े मैया', शिव श्रौर सरदार जी जाने वाले थे। हम लोग घर से २ बजे मोटर लॉरी पर रवाना हो गए। त्र्यासक, दीदी, भाभी श्रीर राज बङ्गते पर रहे। लॉरी हम लोगों को लेकर एक बाग में पहुँची, जहाँ हम लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। थोड़ी देर में दो व्यक्ति एक-एक करके साइकिल पर आए, जिनसे प्रान ने बातें कीं । दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद हम लॉरो पर बैठ गए। लॉरी तेजी से जेल की छोर रवाना हो गई। बोर्स्टल जेल से दो फर्लों कि की दूरी पर एक पेड़ के नीचे हम लोगों ने लॉरी खड़ी कर दं। वहाँ से बार्स्टल जेल का मुख्य फाटक दिखलाई पड़ता था। मैंने जेल के फाटक के सामने एक जेल-लॉरी खड़ी देखी।

#### इशारा

शिव बाँसुरी बजाने लगा। मैंने सममा कि भगतसिंह और दत्त को इस बाँसुरी के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि उनको जेल से छुड़ाने वाला दल आ गया है। 'बड़े भैया' ने कहा कि बम फेंकना ठीक न होगा, क्योंकि सम्भव है कि उससे भगतिसिंह और दत्त को भी चोट लग जाय। मेरे और शिव के लिए निश्चय हुआ था कि हम लोग भगतिसह के साथ वाले कॉन्स्टेबिलों पर गोली

चलाएँ और पिस्तील भगतसिंह और दत्त को दे दें। प्रान के लिए निश्चय हुआ था कि यदि कोई पुलिस अफ़सर हम लोगों की स्रोर गोली चलाए तो वह उनका उत्तर दे। 'बड़े भैया' ने श्रपने लिए सब-इन्स्पेक्टर श्रीर मीटर ड्राइवर को गोली मारने की ह्युटी निश्चय की थी। भगतिसंह और दत्त की छुड़ा कर दल ने उन्हें मोटर में एक घर की तरफ़ ले चलने का विचार किया। हम लोगों ने भगतसिंह और दत्त को एक जेल-लॉरी में जाते हुए देखा और भगतिसह और दत्त ने भी हम लोगों को देखा । 'बड़े भैया' पर हम लोगों की ऋसफलता का बड़ा ऋाघात पहुँचा। 'बड़े भैया' ने कहा कि यह कार्य हम लोग कल फिर करेंगे। इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाले मकान पर वापस चले आए और मकान में रहने वाले साथियों से अस फलता की बात कह दी। 'बड़े भैया' ने कहा कि इस कार्य के लिए बहुत रुपए की आवश्यकता है। मि० श्रासक ने रुपए के लिए अबन्ध करने का वचन दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा जेवर बेंच कर इस कार्य की जरूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी ने भी अपने जेवर बेचने की इच्छा प्रगट की।

### मावलपुर रोड की बम-घटना

रात को हम सब लोग उसी मकान में सोए। दूसरे दिन, २ जून को सबेरे साढ़े पाँच बजे मकान में बम फटने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं जल्दी सं 'बड़े भैया' के पास दौड़ गया। उन्होंने कहा कि दल के दूसरे सदस्य मकान से दल का सामान हटाने के लिए गए हैं, क्योंकि बम फटने की खबर पुलिस में अवश्य ही पहुँचेगी। अगर सामान जल्दो नहीं हटाया जाता, तो दल का सब सामान पुलिस के हाथ में पड़ जायगा। 'बड़े

# इसके वाद श्रदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई।

# सुखदेवराज का कानूनी विरोध

जल-पान के बाद श्रदालत के किर बैठने पर मुखबिर ने ने श्रपनो गवाही के सिलसिले में कहा कि मैं १३ नवन्त्रर, सन् १६३० को गिरफ्तार हुश्राथा। परन्तु उसी दिन रात को छोड़ भी दिया गया था। इसके बाद १४ नवम्त्रर का किर गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर दिल्लो भेज दिया गया। दिल्लो से फिर लाहोर पहुँचाया गया, जहाँ मेरा वयान हुश्रा। मैं पुलिस को श्रजमेर ले गया, जहाँ से मैंने एक रिवॉल्बर श्रीर तोस कारतूस बरामद कराए। मुखबिर ने श्रदालत में रक्खे हुए रिवॉल्बर की शनाखत की। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मुक्ते चमा प्रदान की गई।

इसके बाद उसने मुखबिर इन्द्रपाल की शनाखत की। इसी समय अदालत में अभियुक्त सुखदेवराज भी शनाखत के लिए

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया। परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन को मान लिया और उन्हें वापस भेज दिया।

#### धमकी

इसके बाद मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि पहले मैंने बयान देने से इन्कार कर दिया था, परन्तु जब पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे पिता, जो कि पोस्टल विभाग में नौकर हैं, उनकी नौकरी में हस्तत्त्वेष किया जायगा, तब मैंने बयान देना स्वीकार कर लिया। एक दिन एक पुलिस अकसर ने मुक्ते माफा दिला देने के लिए कहा। मैं राजी हो गया और मुखबिर बन गया। पुलिस ने माफी दिलाने की बात मुक्तसे ३ दिसम्बर, सन् १६३० में कही थी। इसके दूसरे दिन वह मुक्ते कसूर ले गई और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। पुलिस के सामने बयान दर्ज होने के समय जो बात मैं नहीं जानता था

२२ जून १६३१: को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई स्पेशल ट्रिंग्युनल के सामने फिर शुक्त हुई। अभियुक्त भीमसेन ने श्रदालत से कहा कि आज मेरे पेट में दर्द है। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने का मैं विरोध करता हूँ। मैं आज अदालत की कार्रवाई में भाग लेने में असमर्थ हूँ। इस पर ट्रिंग्युनल ने अभियुक्त को जेल वापस जाने की इजाजत दे दी। दर्द रहते हुए जेल से अदालत लाए जाने के विरोध-स्वक्त अभियुक्त ने अपनी ग्रेर-मौजूदगी के लिए वकील को अपना प्रतिनिधि बनाने से इन्कार कर दिया। इसलिए कंस कल के लिए स्थिगत हो गया।

#### मुखबिरों की हिरासत

इसके बाद श्रभियुक्तों की श्रोर से सफाई के वकील ने ट्रिब्यूनल के सामने निम्न-लिखित श्रर्जी पेश की:

- (१) मुखबिर मदनगोपाल के ता० १६ जून स्रोर २० जून के बयानों से साफ जाहिर होता है कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनका पालन नहीं हो रहा। वास्तव में मुखबिर श्रब भी पुलिस के हाथ में हैं।
- (२) श्रमियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि श्रमिस्टेंग्ट जेलर बी० दौलतऋली शाह ख़ुफ़िया-विभाग के

- (३) इस अदालत के सामने बीठ दौलत अली शाह ने जो यह रिपोर्ट दी है, कि सीठ आई० डी० के आदमी अभियुक्तों से नहीं मिल पाते, भूठ है। सफाई के वकील ने पहले जो वक्तव्य दिया था कि मुखबिरों के सम्बन्ध का प्रवन्ध सन्तोषजनक हो गया है, वह रालत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। मालूम होता है, कि मुखबिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के लिए भी नहीं हटा। जेल के सुपरिएटेएडेएट तक का मुखबिरों पर कोई अधिकार नहीं है।
- (४) मुखबिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम होता है, कि बी० दौलतश्रली शाह श्रौर सी० श्राई० डी० के श्रक्तसर जेल-नियमों के मक्क करने, भूठी गवाही देने के लिए उकसाने श्रौर श्रदालत की तौहीन करने के दोषी हैं।
  - (४) सी० आई० डी० के अफसर अदालत के हुक्मों का

विशास २० विशास २० विशास २०० विशास २०० विशास २० विशास २० विशास २० विशास २०० विशास २००

- (६) सी० श्राइ० डी० के श्राइमी कंवल जेत के श्रन्दर ही नहीं, वरन श्रदालत के हात के श्रन्दर भी मुखबिरों से मिलते हैं। उस वक्त मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस श्रपने श्रापको सी० श्राई० डी० के श्रादमियों का मातहत समभती है। जरा सी बात पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत कर देने के लिए वह तैयार रहती है, परन्तु सी० श्राई० डी० के श्राइमियों को वह निस्सङ्कोच मुखबिरों से मिलने देती है।
- (७) घर से चलने के समय से लेकर श्रदालत छोड़ने के समय तक प्रत्येक सबूत के गवाह को, पुलिस अपने क़ब्जे में रखती है। जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसने गवाहों को बुनाने श्रादि का भार, क़ानून के विरुद्ध, अपने ही उत्पर ले लिया है। उन्हें जगह देने श्रीर शहर तथा श्रदालत के हाते के श्रन्दर हर तरह की सुविधा पहुँचाने का कार्य भी, उसने बिना किसी के कहे, श्रपने उत्पर ले लिया है। परिणाम

#### सरदार भगत सिंह

>बाााक् २२ बाााक २२ स्वरूप कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर नहीं रहने पाता ।

- (८) बी० दौलतऋली शाह ने अदालत की आज्ञा मों का उल्लङ्घन भी किया है। अदालत ने मुखबिर मदनगोपाल के साथ अपने क्लर्फ को कुछ कारा जात लाने के लिए जेल भेजा था, परन्तु बी० दौलत अली शाह ने क्लर्फ को मुखबिर मदनगोपाल के साथ उसकी कोठरी तक नहीं जाने दिया।
- (६) अभियुक्तां को मालूम होता है कि जेत-विभाग के कुछ अफसर सी० आई० डी० के आदिमयों से डरते हैं, इसलिए वे क्रायदे-क्रानून के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।
- (१०) इसलिए अभियुक्त न्याय की रहा के लिए अदालत से निम्न-लिखित हुक्मों के जारो करने की प्रार्थना करते हैं।
  - (क) मुखबिर फिर से सेएट्रल जेल में भेज दिए जायँ।
  - (ख) सरकार से अनुरोध किया जाय, कि वह बी० दोल अ जी शाह और सी० आई० डी० के अफ़सरों को जेत-नियमों के भङ्ग करने, चोरी करने और भूठी गवाही देने के लिए उकसाने के लिए उन्हें दएड दे।
  - (ग) बी॰ दौलत त्रली शाह मुखबिरों पर निगरानी रखने के पद से तुरन्त हटा दिए जायँ।
  - (घ) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय और हाईकोर्ट के हुक्मों का पूर्णतया पालन न हो, तब त ह मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।
  - (ङ) श्रदालत के हाते के श्रन्दर मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुलिस को श्राज्ञा दे दी जाय कि वह किसी भी सी० श्राई०डी० श्रकसर को मुखबिरों के पास न जाने दे।

(च) इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी० श्राई० डी० श्रक्तसर श्रदालत के हाते के श्रन्दर केवल गवाही देने के लिए श्रा सकें, परन्तु श्रदालत के कमरे में बैठने की इजाजत तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए।

( छ ) कोर्ट-इन्ग्पेवटर को हुक्म दिया जाय कि वह मुखाविरों तक सी० श्राई० डी० श्रक्तसरों के सन्देशा पहुँचाने का कार्य न करे।

#### नोटिस जारी

मि० सलीम—अगर सी० आई० डी० के आफसर जेल के नियमों को भङ्ग करके मुखिवरों से मिलते हैं तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुखिबरों की हिरासत के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, वह प्रबन्ध दूषित है। केवल उस प्रबन्ध के दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी शिकायत हो सकती है।

मि० श्यामलाल—हमारा श्रभिप्राय तत्व से है, छाया से नहीं। हम केवल यह चाहते हैं कि सी० श्राई० डी० के श्रफसर मुखबिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न डाल सकें, जैसा कि हाईकोर्ट के नियमों का भी श्रभिप्राय है।

प्रीजिहेरट—जेल तथा सी० आई० डी० के अफसरों के अपराधों के विषय में हम केवल जिला-मैजिस्ट्रेट को सूचना भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ताल के बाद जो उचित कारवाई समर्में, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं ?

मि० श्यामलाल—श्वव तक श्रधिकारियों ने जो श्रपराध किए हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे, परन्तु हमें तो श्रागे के लिए भी श्रभियुक्तों के श्रधिकारों की रच्चा करना है। श्रभी दो श्रीर मुखिबरों की गवाही होनी बाक़ा है। श्रदालत को चाहिए कि वह पुलिस के श्रनुचित द्वाव से उनकी रहा करे। श्रगर श्रासिरटेएट जेलर बाबू दौलतश्रलो शाह मुखबिरों की निगरानी के कार्य में बने रहें, तो मुखबिर पुलिस के श्रनुचित द्वाव से बचे नहीं रह सकते। मेरी प्रार्थना है, कि वे इस कार्य से तुरन्त हटा दिए जायँ। उन्होंने इस श्रदालत के हुम्म की श्रवज्ञा की है, श्रदालत के कलर्क को जेल के बाहर खड़ा रक्खा और उस बीच में उस काराज को श्रपने क्रब्जे में कर लेने का प्रयत्न किया, जिसको श्रदालत माँग चुको थी।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सी० श्राई० डो० के श्रक्षसर सरकार की कमजोरी से श्रनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ग़लत रिपोर्ट भेज-भेज कर सरकार द्वारा मनमाने हुक्त जारी करा लिए हैं। श्रभियुक्त केवल इतना हो चाहते हैं कि मुखबिर सी० श्राई० डो० श्रक्षसरों के श्रनुचित दबाब से स्वतन्त्र रहें।

इस पर श्रदालत ने सरकारो वकाल श्रोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम नोटिस जारो करते हुए उनसे पूछा कि श्रमियकों को उपरोक्त श्रर्जी क्यों न मञ्जूर कर लो जाय ? इस श्राजी पर बहस करने के लिए श्रदालत ने २४ ता० नियत की।

२३ जून, १६३१: आज स्पेशल ट्रिच्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के पेश होने पर आंनयुक्त भोमसेन, जिसके पेट में एक रोज पहले से दर्श्या, जेल के दो वॉर्डरों के सहारे अदालत के कमरे में लाया गया। उससे एक बेश्च पर लेट जाने के लिए कह दिया गया।

श्रभियुक्त जहाँगीरोलाल ने ट्रिब्यूनल से कहा कि भोमसेन श्रव श्रदालत में हाजिर होने में श्रसमर्थ है। इस दर्द के कारण इतने थोड़े समय में उसका वजन ४ पौएड घट गया है।

### जेल-सुपरिषटेणडेएट का बयान

प्रारम्भ में ट्रिच्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के विषय में सेरट्रल जेल के सुपरिरटेरडेरट मेजर सोंधी का बयान लिया। आपने कहा कि मैंने अभियुक्त की सवेरे परीचा की थी, उससे मेरा ख्याल था कि वह श्रदालत में हाजिर होने लायक है।

श्रदालत के कहने पर मेजर सोंधी ने श्रिभयुक्त को श्रदालत में एक बार और देखा श्रीर देख कर कहा कि श्रिभियुक्त की हालत सबेरे की श्रपेचा बुरी नहीं है। वह श्रदालत की कार्रवाई में भाग ले सकता है।

श्रभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर उसे बैठने के लिए एक श्रारामकुर्सी दी गई। श्रभियुक्त ने प्रेजिडेएट से कहा कि श्राप स्वयं श्राकर देख सकते हैं कि मुफ्ने कितना श्रधिक दर्द हो रहा है। इसके बाद श्रभियुक्त ने कहा कि कल मैंने श्रदालत के सामने जो शिकायत की थी, उसी कारण से मेजर सोंधी मेरे विरुद्ध हो गए हैं श्रीर श्राज श्रदालत में हाजिर होने की समर्थता के विषय में इतना जोर दे रहे हैं। वास्तव में मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे लिए बैठना भी श्रसम्भव है।

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्सी से नीचे गिर पड़ा।

### सुनवाई स्थगित

मुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था श्रीर कार्रवाई प्रारम्भ होने ही वाली थी, कि श्रमियुक्त जहाँगीरीलाल ने ट्रिड्यूनल के सामने एक श्रजी पेश कर दी। श्रजी में लिखा था कि मुखबिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, श्रव सफाई की श्रोर से उसकी जिरह होने वाली है। मुखबिर से जिरह होने के • जाक्क ०० जाकि ०० जा

श्रदालत ने श्रजी मञ्जूर कर ली श्रीर इसके लिए एक वर्ण्टे का समय दिया। सकाई के वकील मि० प्राणनाथ मेहता की उपस्थिति में श्राभयकों ने सुखदेवराज से सलाइ की।

२४ जून, १६३१: स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केन के पेश होने पर सफाई के वकील, मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर मद्त्रगोपाल ने कहा कि मैजिन्ट्रेट ने मेरा बयान लिखने के बाद मुम्ते पढ़ कर सुनाया नहीं था। मैजिल्ट्रंट के सामने मैंने किसी चीज की शनाखत भी नहीं की थी। पुलिस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुवकों को दिखला कर मुक्तसं उनको शनाखत करने के लिए कहा था। मिरजा ऋताउल्जा ने दा नवयुवकों को दिखल। कर मुफ्तसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाखत कर दो। मिरजा ने मुक्तसे उनके नाम केवल कृष्ण श्रीर देवराज बतलाए थे। उन नवयुवकों के दिखलाए जाने के समय मैं एक चिक की अपाड़ में था। मैं उन्हें देख सकता था, परन्तु वे सुमेर नहीं देख सकते थे। यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के कुछ दिन पहले की है। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उनकी शनाखत नहीं की। जब मैं चन्द्रशेखर आजाद और शिव के साथ पहले पहल लाहोर गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में ठहरा था।

इसके बाद मुखबिर को श्रदालत में एक कोट दिखलाया गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर श्राजाद का बतलाया।

मुखिबर ने कहा कि लाहौर फोर्ट में मुमे मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की श्रङ्करेजी नक्तल दी गई थी। मैं उद्दूर नहीं जानता। बयान की नक्तल मेरे पास एक महीने तक रही, जिसे मैं करठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नक्तल मेरे ट्रङ्क में थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत में रक्खे जाने के समय पुलिस उसे निकाल ले गई।

#### मीवी कौनिसल में अपील

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि लाहोर कोर्ट में मुमसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त द्रग्ड दिया जायगा। लाहोर फोर्ट से न्यायालय विभाग की दिरासत में लाए जाने के दिन जब मैं अदालत में लाया गया, तो पुलिस अफसरों ने मुमसे कहा कि डरने की बात नहीं है। इम लोग हाईकोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कौन्सिल में अपील करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफसरों में सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी० और सरदार खड्गसिंह सी० आई० डी० के इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुमसे कहा कि हम लोग मुखबिरों का तबादला लाहीर फोर्ट में फिर से करा देंगे। इसके बाद हम लोग सेएट्रल जेल पहुँचाए गए, जहाँ हम लोगों के पहरे पर बही पुलिस के आदमी तैनात किए गए, जोकि लाहौर फोर्ट में थे। सेएट्रल जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफसर भी हम लोगों से मिला करते थे।

प्रश्न-क्या खैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि

o-नाक्ष्णः ०० नाक्षणः इससे पुलिस के त्राफसरों ने कहा, कि तुम लाहौर फोर्ट से सेर्ग्टूल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दरखवास्त दो ?

उत्तर—निस्सन्देह खैरातीराम ने मुमसे कहा था कि पुलिस इस सम्बन्ध में मेरी श्रोर से एक श्रर्जी पेश कर चुकी है।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखिबर ने कहा कि मुक्ते नहीं मालूम कि खैरातीराम के साथ जेल में विशेषतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मैंने पुलिस में इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं की कि जेल में मेरी जान खतरे में है। इस समय भी मुक्ते इस बात का कोई डर नहीं है।

### मुखबिरों के लिए इनाम

श्रागे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि पुलिस-गार्ड के श्रक-सरों ने मुक्ते धमकाया नहीं था। उन्होंने मुक्तसे कहा था कि इससे पहले वाले षड्यन्त्र केस में जिन मुखबिरों ने पुलिस के कहे मुताबिक बयान दिए थे, उन्हें हजारों करए इनाम में मिले थे, परन्तु जिन लोगों ने श्रपने बयान बदल दिए थे, उन्हें दण्ड दिया गया था। उन्होंने मुक्तसे कहा, कि जयगोपाल को एक समझा श्रीर ६ हजार कपए इनाम में मिले थे। इसी प्रकार फनी घोष, ललितकुमार श्रीर मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हजार रुपए श्रीर श्रात्म-रज्ञा के लिए एक-एक तमक्वे दिए गए थे। उन्होंने मुक्तसे कहा कि गवर्नमेण्ट ने सब से अच्छी गवाही देने वाले मुखबिरों को ४,०००) रुपए श्रीर एक-एक तमश्रा देने का निश्चय किया है। उन्होंने मुक्तसे यह भी बतलाया कि मुखबिर बहाद ज्ञीर रामसरन दास पर, जिन्होंने पहले लाहीर षड्यन्त्र केस में श्रपने बयान बदल दिए थे, मामला चलाया गया श्रीर बहुत बुरी तरह से दिएडत किए गए थे। इसके बाद मुखबिर

विशाल (१०० व्याल (१००

### बोस्टल जेल

बोर्स्टल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुखबिर ने कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी० श्राई० डी० के डी० एस० पी०, खाँ साहब सञ्यद श्रहमदशाह मुमसे मिलने के लिए किरोजपूर रोड की तरफ जो फाटक है, उसमे होकर श्राया करते थे। फाटक के बगाल वाले श्राफिम में वे मुमसे निलते थे। बाबू दौलतश्रली शाह इस श्राफिस के इनचार्ज थे। पहलेपहल मुमसे मिलने के लिए सञ्यद श्रहमदशाह साढ़े नौ वजे रात को श्राए थे। मैंने दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुखबिर कैलाशपित के श्रपूर्ण वयान की नक्कल में ४८ पृष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी।

इतनः कहने के बाद मुखबिर ने अदालत के मामने कैलारा-पति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्घृत करके सुनाए।

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब इन्स्पेक्टर प्रतापसिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूट-केस की ताली माँग रहे थे, उस समय दो पुलिस कॉन्स्टेबिल मौजूद थे, जिनमें एक सजावल खाँ नाम का कॉन्स्टेबिल इस समय अदालत में उपस्थित है। बयान का पहला पृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेबिल मौजूद थे।

"मैंने शिकायत नहीं की"

मुखबिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अन्दर की भिन्न-

्नाक ००नाक ०० नाक ०० न

कान्तप्रसाद ने मुभे "हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन श्रामीं" का पर्चा दिखलाया था। पर्चा दिखलाने में उसका उद्देश्य मुभे दल के नियमों से परिचित कराना था। मुभे यह नहीं मालूम कि भावलपुर रोड वाला बङ्गला किराए पर कब लिया गया था। मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे। मैंने उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड वाले बङ्गले पर धनी के नाम से पुकारते थे। वह चित्र मैंने सर-कार की श्रोर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था, जिसमें उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था।

प्र०—मैं जिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के खक्सर श्रपनी तरक से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब तुमने इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं की ?

उत्तर—मैने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजिस्ट्रेट श्रीर पुलिस श्रक्षसरों में उस समय परस्पर जो बातें हा रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक-दूसरे के मित्र हैं।

#### पुलिस अफसर के नोट

इसके बाद मुखबिर के सामने वह काराज पेश किया गया, जिसे श्रदालत ने श्रपना क्लक भेज कर जेल से मँगवाया था। मुखबिर ने कहा कि यह काराज मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने बयान दिया था, उसकी नक़ल का प्रथम पृष्ठ है। बोर्स्टल जेल में मैंने जमीन खोद कर उसे निकाला था, जिसे श्रदालत के क्लर्क ने यहाँ श्राकर पेश किया था।

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखिश ने कहा कि इस काग़ ज पर पेन्सिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, उनके लेखक खाँ साहब सच्यद श्रहमद्शाह डी० एस० पी० हैं। उन्होंने काग़ज पर ये तारीखें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। डी० एस० पी० ने मुमसे इन तारीखों को कएठस्थ कर लेने के लिए कहा था।

इस पर सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से डी० एस० पी० को श्रदालत में बुलवाने श्रीर उनकी लिखावट ले लेने के लिए प्रार्थना की।

अदालत ने मि० श्यामलाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली । इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई ।

#### पुलिस अफसर का बयान

जलपान के बाद श्रदालत के फिर बैठने पर सी० श्राई० डी० के डी० एस० पी० खाँ साहब सच्यद श्रहमद्शाह, जिन्होंने इस केस की जाँच की थी, श्रदालत के सामने गवाह की हैसियत से पेश किए गए। सफाई क वकील ने श्रापको मुखबिर के बयान का प्रथम पृष्ठ दिखलाया। उसे देख कर खाँ साहब सच्यद श्रहमद्शाह ने स्वीकार कर लिया कि काग्रज के हाशिया में पेन्सिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, वे मेरी हा लिखी हुई हैं।

### बयान में परिवर्तन

इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में किर 'पेश किया गया।

मि० श्रमोलकराम की जिरह के उत्तर में मुख्बिर ने कहा कि उस दिन बोर्स्टल जेल से काराज लाने के लिए मेरे साथ अबदालत का जो क्लर्क भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही रोक लिया गया था। केवल मैं सीधे जेल के अन्दर पहुँचाया गया था। इसके बाद मुख्बिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए क्सूर ले जाते समय खाँ साहब मिरजा श्रताउल्लाशाह मेरे साथ थे। केस ४ दिसम्बर को प्रारम्भ होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहीर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के त्राने का रास्ता नहीं देखा। पुलिस के सामने बयान देते समय पुलिस मेरे बयान में अपनी तरफ से कुछ वातें जोड़ती जाती थी । बयान के बाद भी उसमें परिवर्तन किए गए थे। बयान के कुछ पृष्ठ हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखावट के नए पृष्ठ रख दिए गए थे। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते सनय श्चगर पुलिस बराबर उपस्थित न होती, तो मैंने सञ्चा बयान दिया होता। ऋपैल, सन् १६३१ में कुछ शनाखत-सम्बन्धी कार्रवाइयों के लिए मैं लाहीर से दिल्ली भेजा गया था। जब मैं मैजिन्ट्रेट को भिन्न भिन्न जगहें बतला रहा था, तब खाँ साहब मिरजा त्राताउल्ला खाँ स्त्रीर कुछ कॉन्स्टेबिल मेरे साथ थे। स्त्रागे जिरह करने पर मुख्बिर ने कहा कि मुक्ते यह नहीं मालूम कि दल के लोगों ने भगतसिंह श्रीर बदुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ा कर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगतसिंह श्रीर बदुःश्वर दत्त को जेत से छुड़ाने के सम्बन्ध में श्रजमेर में कान्तप्रसाद के पूजने पर मैंने उन्हें दल के नियमों की याद दिलाई थी। दल का यह नियम है, कि दल के रहस्यों को कोई सदस्य दूसरे सदस्य से न बतलाए। मैंने इस नियम का पालन श्रपनी गिरफ्तारी के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गाडो-दिया स्टोर्स की बकैती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी रालती थी।

### दल के रहस्य

मि० अमरनाथ मेहता की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने

कहा कि फेशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों की बातचीत होते रहने के बाद मैं क्रान्तिकारी दल का सदस्य बनाया गया था। एक महीने के बीच में मैंने केशवचन्द्र ग्रुप्त या चन्द्रशेखर त्राजाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, न मैंने दल के नियमों के सन्बन्ध में ही कभी उनसे पूछा। केशवचन्द्र गुप्त ने दल के नियमों को मुक्ते जबानी बत-लाया था। कान्तप्रसाद ने भी दल के कुछ नियम बतलाए थे, जो सभे याद नहीं हैं। यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार दल के रहस्य केवल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद द्वारा बतलाए हुए नियम दल के केन्द्र-क्रामेटी सम्बन्धी नियम थे, जिन्हें प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सद्यों का परिचय केवल उन्हीं सदस्यों को दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिल कर कोई कार्य-विशेष करना होता था। त्र्यावश्यकता पड़ने प८ दल का दूसरी शाखाओं के सदस्यों से भी पारचय हो जाया करता था। मेरा और भगवतीचरण का परिचय दल के सदस्यों के नाते हुआ था। भगवतीचरण मेरे साथ श्रजमेर में रहने के लिए श्राने वाला था।

प्रश्न—क्या यह बात ठीक है, कि जो लोग मीजूदा शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सहानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य सममे जाते हैं ?

उत्तर—हाँ, यह बात ठीक है !

प्रश्त—क्या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्तिकारी किसी सहातुभूति रखने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक सहायता के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहायता माँगता है, दल के नाम पर नहीं ?

उत्तर—हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने बालों को क्रान्तिकारी दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता माँगने की बात सममते हैं।

इस सम्बन्ध में आगे जिरह करने पर मुर्खाबर ने कहा कि जब कोई क्रान्तिकारी सहानुभूति रखने वालों से कोई आर्थिक सहायता माँगता था, तो वह उनसं श्रपने को क्रान्तिकारी नहीं बतलाता था, बल्कि वह उनसे कहता था कि मातृ-भूमि के स्वतन्त्रता-सम्बन्धी कार्यी के जिए धन की श्रावश्यकता है। इस प्रकार के सहानुभूति रखन वाले व्यक्ति दल की किसी शाखा कं सदस्य नहीं थ। सहानुभूति रखने वाल दो प्रकार के हुआ करतं थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दूसरे वे जो सदस्य नहीं थे। दल के व्यवहारिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को शरण देना एस सहानुभूति रखने वाले ब्यक्तियों का कार्य था, जो कि दल के सदस्य भी हुआ करते थे। मुखबिर ने कहा कि राष्ट्रीय त्रान्दोलन का मतलब मैं देश को स्वतंत्र करने वाला श्रान्दोलन सममता हूँ, चाहे वह श्रान्दोलन हिंसामय या श्रहिंसा-मय हो। मैंने कहा था कि दल का उद्देश्य ऐसे अक्सरों की हत्या करना भी है, जोिक राष्ट्राय श्रान्दोलन में 'बाधाएँ' डालते है। 'बाधाओं' सं मेरा मतलब श्रक्तसरों की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवा-इयों से है।

### जिले का सङ्गठनकर्चा

जिले के सङ्गठनकर्ता को अपने जिले भर के सद्स्यों की जानकारी रहती है। शख्य आर कारतूस वग्नेरह जिले के सङ्गठन-कर्ता के अधिकार में रहते हैं। केन्द्र-कमिटी की इजाजत से वह शख्य और कारतूस वग्नेरह सदस्यों को वितरित करता है। जिले से बाहर जाते समय सदस्यों को जिले के सङ्गठन-कर्ता

• बाह्मा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सद्दर्यों की भर्ती, जिले के सङ्गठन-कत्तों की सिकारिश पर केन्द्र-किमटी किया करती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सद्दर्यों से जिले के सङ्गठन-कत्तों का परिचय सोनियर सद्दर्य के नाते कराया जाता था। परन्तु बाद में, सद्दर्यों की सच्चाई की परोत्ता हो चुकने के बाद उन्हें जिल के सङ्गठन-कत्तों का वास्तविक पद्द बतला द्या जाता था। कैलाशपित ने मुक्ते वे नियम बतलाए थे, जिनसे नए भर्ती किए जाने वाले सद्दर्यों की सच्चाई की परीत्ता ली जाया करती थी। सब से प्रथम उनके सद्दाचार को परीत्ता ली जाती थी। पता लगाया जाता था कि वे शराबी, जुद्यारी श्राद् तो नहीं हैं।

२४ जून, १६३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सफाई की श्रोर सं ता० २२ जून को पेश की गई उस अर्जी पर बहस हुई, जिसमें बोस्टल जेन के श्रिसिटेएट जेलर बाबू दौलत अली शाह को मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से श्रालग कर देने श्रीर मुखबिरों को बोस्टल जेल से सेएट्रल जेल में भेज देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

#### सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील रायबहादुर पं० क्वालाप्रसाद ने श्रिभयुक्तों की श्रोर से श्रर्जी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक लिखित वक्तव्य श्रदालत के सामने पेश किया। सबूत की श्रोर से श्रापने कहा कि मुखबिर इस समय जेल-श्रिधकारियों की हिरासत में श्रीर पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके श्रितिरक्त मुखबिर मदनगोपाल का बयान श्रभी जारी ही है, ऐसी हालत में पुलिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठीक मान लेना

• नामाः ०० नामाः विश्व के विरुद्ध जो श्रिभयोग लगाए गए हैं, वे ग्रलत हैं। सबूत के गवाहों के ५ित श्रनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी ग्रलत है। सी० श्राई० डी० के श्रादमी गवाहों को बुलाने श्रादि का कार्य श्रदालत के हुक्म के श्रनुमार करते रहे हैं।

## अभियुक्तों की ओर से बहस

मि० श्यामलाल ने ऋभियुक्तों की झोर से बहस करते हुए कहा कि हमारा कहना यह है, कि मुखबिर झब भी पुलिस के दबाव में हैं। हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबन्ध किया जाय। एक सरकारी गवाह ने सबूत-पन्न के विरुद्ध कुछ गम्भीर दोषारोपण किए हैं।

श्रापने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है, कि मुखबिर ने अपने बयान में श्रव तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणित मान लिया जाय। मेरा कहना है कि जो कुछ मुखबिर ने कहा है, उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान श्राकर्षित होना चाहिए श्रोर उसे ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के श्रादमी मुखिर बिरों पर किसी प्रकार का दबाव न डाल सकें श्रोर उन्हें बयान न सिखा सकें। पुलिस वालों ने श्रदालत के हात के श्रन्दर मुखबिर से तालियों का गुच्छा श्रीर बयान का प्रथम पृष्ठ माँगा था। श्रदालत को न्याय की रच्चा करनी चाहिए। चीफ जिस्स में इस सम्बन्ध में श्रपने फैसले में कहा था कि मुखबिरों को पुलिस के दबाव से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वे स्वतन्त्रता-पूर्वक श्रपने बयान दे सकें। परन्तु हाईकोर्ट की इन श्राह्माश्रों का सी० श्राई० डी० के श्रकसरों ने उल्लाह्मन किया है। सी०

चित्राक्षण्याक्षण्याक्षण्य विश्वाद्य श्रह्मद्शाह डी० एस० पी० मुखिबर से मिले थे, इस बात का सबूत-पद्म ने खरडन नहीं किया है। अगर यह बात रालत थी तो मुखिबर से तालियों के ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूट-केस का ताला क्यों तोड़ दिया गया था ! सरकार अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। श्रिभयुक्त तो जेल-विभाग, सी० आई० डी० विभाग और गवर्नमेरट को एक ही वस्तु सममते हैं। जब तक इस सम्बन्ध में श्रदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, तब तक मुखिबरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए। अगर श्रदालत मुखिबर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निर्थक न सममत कर उसे सारयुक्त सममती हैं, तो उसे कोई ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए, जिससे कि मुखिबर पुलिस द्वारा किसी प्रकार दवाए न जा सकें।

सफाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस में उन परिस्थितयों का जिक्क किया, जिनमें मुर्खावरों की हिरासत के सम्बन्ध में हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी। उस समय अभियुक्तों की ओर से हाईकोर्ट में हलक्षनामे पेश करने पड़े थे। अगर फिर कहीं हाईके टे जाना पड़ा तो उनका पच्च पहले की अपेचा अधिक सुदृढ़ हो जायगा। एक सरकारी गवाह शपथपूर्वक कह जुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में उसे कवल उसके बयान की नक्कल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपित के बयान की भी नक्कल दी गई थी। मुखबिर ने जो दोषारोपण किए है, वे अत्यन्त गम्भीर है और उनके प्रमाण के लिए काराजी सब्त भी मौजूद हैं। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हुई वारीखें उन्हों के हाथ की लिखी हुई है। ट्रिब्यूनल को चाहिए कि ०ॴाााः ०० आाााः ०० आाााः ००० आाााः ०० इस सम्बन्ध में जाँच करे श्रौर जाँच के वक्त तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रक्खे। न्याय की रत्ता के लिए यह श्रावश्यक है कि ट्रिब्यूनल इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई जोरदार कार्रवाई करे।

### सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील रायबहादुर पिएडत ज्वालाप्रसाद ने सकाई-पत्त की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुश्रल के नियमों के श्रनुसार जाँच करने का श्रिधकार केवल जेल-सुपरिएटेएडेएट श्रीर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत सुमे ट्रिब्यूनल द्वारा जाँच होने में कोई श्रापित्त नहीं है परन्तु क़ानूनन् श्रदालत को इस मामले में कोई श्रिधकार नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने ऋपना निर्णय स्थगित रक्खा । इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल की जिरह प्रारम्भ हुई ।

सफाई के वकील मि० श्रमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर में मुखांबर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, विवाहित व्यक्ति दल के सद्ग्य नहीं बनाए जाते थे। नया भर्ती होने वाला व्यक्ति दल का साधारण सदस्य सममा जाता था। इसकी सचाई की परीचा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक कार्य करने वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को ग़ैर-क्नानूनी दण्ड देने वाले श्रकसरों की हत्या का निश्चय, इसलिए किया गया था, कि गवर्नमेण्ट ग़ैर-क्नानूनी कार्य करने के लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएं श्रीर सेवा-

प्रश्न-पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ से जोड़ी थीं, क्या वे तुम्हें याद हैं ?

समितियाँ क्रान्तिकारी दल की शाखाएँ नहीं हैं।

्र बाताक ○○ वाताक ○

- (१) दीदी, भाभी और धनी (धन्वन्तिर) उपस्थित थे, जब बम भरे जा रहे थे। दीदी और भाभी खाली बम देती जाती थीं। राज चारपाई पर लेटा हुआ था।
- (२) भगतसिंह और बदुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय दीदी, भाभी, धनी ओर आसफ को तमळ्चे दे दिए गए थे।
- (३) प्रान दीदी के साथ हँसी-मजाक कर रहा था। (यह बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी।)
- (४) प्रान भाभी के साथ हँसो-मजाक़ कर रहा था श्रीर भावलपुर रांड वाले बङ्गले पर बम-घटना होने का कारण यह था कि उनक हँसी-मजाक़ के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया।
- (४) भगतसिंह श्रौर बदुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए जाते समय प्रान ने "बड़े भैया" (चन्द्रशेखर श्राजाद) से कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने लग गया है। इस पर श्राजाद ने कहा कि शिव का चिरित्र भी प्रान की तरह भ्रष्ट हो गया है।

इस समय मुफे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन बातों को जोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दल को बदनाम करना और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी।

इसके बाद श्रदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि जो कुछ मैंने ट्रिब्यूनल के सामने कहा है, वह सच कहा है।

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुखबिर ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से प्रार्थना की, कि मुक्ते अदालत में सप्ताह में एक बार

श्वााक OO व्यावक OO व्

२६ जून, १६३१: आज लाहौर हाईकोर्ट में दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज की, जिनका मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अन्य से हो रहा है, उस अर्जी पर बिचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुक्ते अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या जमानत पर छोड़ दिया जाय।

श्रिभयुक्त की श्रोर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्र, मि० श्यामलाल, मि० श्रमोलकराम कपूर थे। सरकार को श्रोर से सरकारी वकील रायसाहब पिएडत ज्वालाप्रसाद थे। श्रदालत का कमरा दर्शकों श्रीर वकीलों से भरा हुआ था। सी० श्राई० डी० विभाग के डी० श्राई० जी० पुलिस भी श्रदालत में उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने ऋभियुक्त की श्रोर से बहस करते हुए कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस का श्रिभयुक्त है, जिसका विचार एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो रहा है। वह पहले से ही षड्यन्त्रकारी घोषित हो चुका था श्रौर उसकी गिरफ्तारी दूसरे लाहौर षड्यन्त्र के प्रारम्भ होने के पाँच महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को अन्य अभियुक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी। फिर भी उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के

• विरुद्ध थे श्रीर इस समय उसका विचार भी उसी ट्रिब्यूनल में हो रहा है, जिसमें श्रन्य श्रीभयुक्तों का हो रहा है। पुलिस की हिरासत से हटा कर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में दिया गया था। श्रदालत ने श्रपनी दूसरी जून की श्राझा द्वारा सिकारिश की श्री कि श्रीभयुक्त दूसरे लाहौर पड्यन्त्र केस के श्रन्य श्रीभयुक्तों के साथ एक ही बैरक में गक्खा जाय। ४ जून को श्रदालत की श्राझा का पालन हुत्रा, परन्तु ६ जून को वह फिर वहाँ से हटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ किसी व्यक्ति को उससे मिलन की इजाजत नहीं थी।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल श्रलग रखने से श्रभियुक्त के स्वारध्य श्रोर उसकी सफ़ाई की तैयारी में बाधा पहुँचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एक पत्र द्वारा सुखदेवराज के श्रलग इटाए जाने का कारण पृद्धा था, परन्तु बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने इस सम्बन्ध में ऋर्जी दी, परन्तु वह खारिज हो गई। वहाँ से खारिज होने के बाद श्रव इस हाईकोर्ट के सामने अर्जी पेश की। हाईकोर्ट में अर्जी पेश होने के बाद जेल के र्आधकारियों ने ट्रिब्यूनल के पास श्रपना **उत्तर भेजा। उत्तर श्राभियुक्त के वकीलों के पास न भेज कर,** टिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट के पास भेजा गया। उसमें लिखा था कि गवर्नमेगट सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। श्रमियुक्त के वकील ने ''प्रिजन एक्ट" की २७ श्रीर २८ वीं दफाश्रों का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दो है, उसके श्रनुसार केवल द्रिडत श्रभियुक्त अकेले बन्द किए जा सकते हैं, विचाराधीन ऋभियुक्त नहीं। क़ानून में कहीं नहीं कहा गया

कि विचाराधीन श्रभियुक्त श्रलग एकान्त में बन्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की जो श्राज्ञाएँ निकल चुकी हैं, उनमें भी कहा गया है कि विचाराधीन श्रभियुक्तों के साथ उतनी ही सखती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में रखने के लिए नितान्त श्रावश्यक है। विचाराधीन श्रभियुक्त श्रदालत के श्रधिकार में रहते हैं, जेल-सुपरिषटेण्डेण्ट को उन्हें हिरासत में रखने का श्रधिकार श्रदालत से ही प्राप्त होता है। सरकार की कार्यकारिणों को विचाराधीन श्रभियुक्तों के सम्बन्ध में दस्तन्दाजी करने का कोई श्रधिकार नहीं है। श्रदालत से दण्ड न पाए हुए क़ैदियों पर पूर्ण श्रधिकार केवल श्रदालत को है।

जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के वकील ने कहा कि स्पेरात ट्रिब्यू-नल जेल-अधिकारियों के पास, केवल अपनी सिकारिशें भेज रही थी। परन्तु जब अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग हटाया जा रहा था, तब उससे कहा गया कि तुम एक ऐसी अधिकार-शिक्त की आज्ञानुसार अलग किए जा रहे हा, जोकि अदालतों से ऊपर है। सफाई के वकाल ने हाईकोर्ट से कहा कि क्या बीसवीं शताब्दी में अदालतों की स्थिति इस दर्जे पर पहुँच गई है, कि अदालतों सरकार के कार्यकारिणो विभाग से नम्न-निवेदन किया करें, उनके यहाँ अर्जियाँ भेजा करें, परन्तु वे यह तक न बतलाएँ, कि किस को आज्ञानुसार और किस कारण से वह कार्य हुआ। सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जेल भेजा जाता है, उसे जेल-सुपरिएटेएडेएट अपने जेल में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु

०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○००बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○०बााााः ○० जेल के ऋन्द्र प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों ऋौर प्रतिबन्धों के ऋाधीन हो जाता है।

इस पर जस्टिस भिडे ने कहा—परन्तु उसके साथ विचारा-धीन क़ैदी-सा व्यवहार होना चाहिए । श्रदालत को यह अधिकार है कि वह उस पर श्रनावश्यक सिछतयाँ न होने दे।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के साथ बी० क्लास के क्रेंदी का-सा व्यवहार किया जाता है, साधा-रण केंदी का नहीं।

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खा गया है, जो कि मैं श्रदालत को बताने के लिए तैयार हूँ, परन्तु सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का कार्य न कर सके।

२६ जून, १६३१: आज की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस के २६ श्राभियुक्तों की श्रोर से दी हुई उस श्रजी का फैसला सुनाया, जिसमें श्राभियुक्तों ने श्रासिस्टेयट जेंलर को हटा देने श्रीर मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके पूर्णत्या पालन किए जाने का श्रनुरोध किया था।

ट्रिब्यूनल का फैसला इस प्रकार है:

"मुखबिर मद्नगोपाल ने अपनी गवाही के सिल्ल-सिले में कहा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने के एक दिन पहले सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिग्टेग्डेग्ट सय्यद अहमदशाह ने असिस्टेग्ट जेलर बाबृ दौलतऋली शाह की साजिश से, जो कि मुखबिरों पर देख- ० व्यााााः ○○ व्यााााः ○○ व्यााााः ○○ व्यााााः ○○ व्यााााः ○○ व्याााः ○○ व्याचे विकास्त्र के विला विकास्त्र के विला विकास्त्र के विला का कहना है कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि सी० व्याई० डी० के अफसर मुखबिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु हिप्टी सुपिरएटेएडेएट सच्यद अहमदशाह की कार्रवाई से मालूम होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के हुक्मों के पालन न होने और दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं सरकार के नियमों के उझङ्कन होने में बहुत अन्तर है। जो हा, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुखबिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रवन्ध नहीं किया जा सका, जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति द्वारा श्रवने कक्तव्य का उझङ्कन करना असम्भव हो जाय।

'श्रगर यह मान भी लिया जाय, कि मुखबिर मदनगेपाल ने श्रपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की श्रोर से मुखबिरों के लिए जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० श्राई० डी० के श्रक्रसरों के लिए मुखबिरों से मिलने की ज्यवस्था बनी रहने दी गई है। मुखबिरों के लिए जैसा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० श्राई० डी० श्रक्रसर, बिना स्वयं श्रपने वर्त्तव्य का उल्लङ्कन किए श्रीर जेल के किसी श्रक्रसर से न्याय-विरुद्ध साजिश किए किसी मुखबिर से मिल ही नहीं सकता। हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन कराने के लिए इससे बढ़ कर श्रीर क्या गारण्टी हो सकती है कि जो ज्यक्ति उन हुक्मों के उल्लङ्कन करने की चेष्टा करेगा, वह दिण्डत किया जायगा ?

"सफ़ाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-श्रधिकारी या पुलीस के डिप्टो सुपरिएटेएडेएट को दएड नहीं दिलाना चाहते, वे केवल कुछ ऐसा प्रबन्ध चाहते हैं, जिससे मुखबिरों से सी० श्राई० डी० के श्रादमियों का मिलना श्रमम्भव हा जाय। जैसा कि हम पहले कह चुके हें, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सकता है। श्रजी में कहा गया है कि मुखबिरों को सेएट्रल जेल में भेज दिया जाय। परन्तु यह उपाय हमें जैंचता नहीं, क्योंकि इस बात की क्या गारएटी है कि जैसे बोस्ट्रल जेल में श्रासस्टेएट जेलर ने श्रपने कर्तव्य का उल्लक्ष्टन करोग ?

"अर्जी में यह भी कहा गया है कि बोस्टेल जेल के श्रसि-स्टेंग्ट जेलर अपने पद से हटा दिए जायँ। हम लोगों के लिए ऐसी कोई बात करना असम्भव है, जब तक कि हम लोगों को इस बात का निश्चय न हा जाय कि दोलत अली शाह ने कोई अपराध किया है।

"सफ़ाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की जाँच करें, परन्तु हमारा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में आपित की जा सकती है। एक तो यह, कि केस के बीच में ही मुखबिर की गवाही के किसी अंश पर ही कैसला दे देना सबूत या सफ़ाई- पच्च के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए नहीं है कि वह ऐसी बातों की जाँच करे। यह मान लेने पर भी कि मुखबिर मदनगोपाल ने जो कुछ कहा है वह सच है, दौलतश्रली शाह और सण्यद श्रहमदशाह के कार्य, सम्भवतः ''त्रिज्यन एक्ट" की ४२वीं दफा के श्रनुसार या किसो और

•बाााक् ०० जाााक ०० जााचक ०० जाााक ००

"इसलिए इस सम्बन्ध में हम लाहोर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान श्राकर्षित करना उचित सममते हैं। श्रगर वे उचित सममें तो श्रजी में लिखी बाती की जाँच कर सकते हैं।

# सी० ब्राई० हो० के ब्रफसर

"श्राची में यह भी प्रार्थना की गई है, कि श्रदालत में मुखबिरों से सी० श्राई० डी० के श्रक्षसर न मिलने पाएँ। इस सम्बन्ध में हम श्रपना जवानी हुक्म पहले ही निकाल चुके हैं। श्रव एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस बात का समर्थन करते हैं। श्रव से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस श्रक्षसर बिना श्रदालत की श्राज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे ही पुलिस श्रक्षसर उस कमरे में जा सकेंगे, जिन्हें स्वयं गवाही देनी है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया है; या वे पुलिस श्रक्षसर जा सकेंगे, जिन्हें श्रदालत में मुखबिरों की देख-रेख रखने का कार्य दिया गया है।

"त्राखीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि मुखबिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी खंश पर हम अपना कोई भी निर्णय नहीं दे रहे हैं।"

३ जुलाई, १६३१ : दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज ने, श्रन्य श्रभियुक्तों से श्रलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्जी दी थी, उसका फैसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर अभियुक्त की आंर से फैसले के विरुद्ध लाहीर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पेश की गई थी । लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर अपना फ़ैसला देते हुए कहा है कि "इस मामले में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में होने वाले व्यवहारों की शिकायत की जॉच करना ऋदालत के ऋधिकार की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने जेल-ऋधिकरियों के पास सूचना भेज कर, ऋभियुक्त का दूसरे श्रमियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखन की सिफारिश कर दी थी । ट्रिब्यनल ने इस सम्बन्ध में श्रपनी सम्मति प्रकट करते हुए जेल-श्रिधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि श्रिभियुक्त की प्रार्थना उचित है और ट्रिब्यूनल की, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु टिब्युनल ने सिफ्नारिश कर देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में श्रीर कोई कार्रवाई नहीं की। सिफारिश के अनुसार कार्य न होने पर एक बार उसने, सफाई-पत्त के कहने पर जेल-श्रिधिका-रियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ़ से स्वयं श्रपने सन्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा। ट्रिव्यूनल ने श्रपने फैसले में कहा है कि इसके श्रागे कोई कार्रवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने

श्रिभयुक्त की जमानत भी नामक्रजुर कर दी है। दिव्युनल का फैसला यदि ठीक मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा, कि श्रदालत विचाराधीन क़ैदी की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं कर सकती। परन्तु हम नहीं सममते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समम में श्रिभयुक्त ने श्रपनी श्रजी में जो बातें कही थीं, उनका श्रिभयुक्त की जमानत से सम्बन्ध था और इसलिए कम से कम इतना पता लेना श्रावश्यक था कि श्रजी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेत-श्रिधकारियों ने जो कार्रगई की है. वह क़ानून के श्रनुसार है या उसके विरुद्ध है और उस कार्रवाई के करने में कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा।

"यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त को कही बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुई कार्रवाई ग़ैर-क्र:नूना है, तो उस हालत में द्रिज्यूनल को कम से कम अभियुक्त की जमानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे दूसरे किसी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दूर करना द्रिज्यू-नल की सामर्थ्य के बाहर होता।

"जो हो, हमारी समम से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। सन् १६०० के प्रिजन ऐक्ट की तीसरी दका के अनुसार जेल का अकसर उन सब व्यक्तियों को जेल में दाख़िल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें किसी अद्दलत ने नियमानुसार हिरासत में रखने के लिए भेजा हो। इसका तात्पर्य यह कि जब अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन क़ैदी की हालत में रखने के लिए जेल भेजे तो जेल का अकसर प्रिजन ऐक्ट के अनुसार उस विचाराधीन क़ैदी मानने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार

करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई क़ैदी अदाजत से शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यव-हार नहीं किया जाता श्रीर नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि श्रदालत को इस मामले में जाँच करने या यह जाननं का कि क़ैदी के साथ श्रदालत के वॉरएट के श्रनुसार व्यवहार होता है या नहीं, ऋधिकार नहीं है ? मेरी समभ से श्रवश्य ही श्रदालत को यह जानने का श्रधिकार है कि कैदी के साथ ऋदालत के वारएट के ऋनुसार व्यवहार होता है या नहीं। विद्वान् चीफ जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर के एक फ़ैसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। आपके सामने जो मामला पेश था, उसमें वहा गया था कि जेल में मुखबिर, श्रदालत की श्राज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। पहले तो सरकारा वकाल ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान ली गई कि अदालन की, यह जानने के लिए कि उनकी आज्ञाओं का पालन होता है या नहीं, सम्पूर्ण बातों के पूछने का अधिकार है। मैं नहीं सममता कि इस सम्बन्ध में मावहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है। त्राखीर में सरकारी वकील को इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने का ऋधिकार है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में क्नानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं। श्रभियुक्त की अर्जी के विरोध में सरकारी वकील ने सिर्फ इतना ही कहा कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो वह सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य होकर उसने श्रमियुक्त को श्रलग रखने का आदेश दिया था, फिर भी सार्वजनिक हित के विचार से उन

•बाक ०० बाक विस्व बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। जो हो, मामले की मुख्य बात से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जाँच पर जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी अदालत ऐसी जाँच पर जोर नहीं दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुँचने की सम्भावना हो।

# कोर्ट को जाँच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार है

"इस मामले में दूसरी विचारणीय बात यह है, कि जाँच के बाद श्रदालत कौन-सी कार्रवाई कर सकती है। निस्सन्देह जेल के श्रन्दर बन्द क़ैदी जेल-क़ानून के श्राधीन हैं। जेल-क़ानून के श्रनुसार कैदियों के साथ व्यवहार होने पर श्रदालत को जेल-श्राधकारियों के कार्य में हस्तचेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु यह मालूम होने पर कि उनका कार्य जेल-नियमों के विरुद्ध है, श्रदालत को उस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का ऋधिकार है। निस्तन्देह जेल सम्बन्धी नियमों के विषय में श्रदालत श्रीर जेल-श्रधिकारी दोनों ही बाध्य है, परन्तु मेरी राय में. जेल-नियमों को बिना भक्त किए यदि श्रदालत न्याय भी रचा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई श्रापत्ति नहीं की जा सकती। जेल मैनुश्रल के नियमों को देखने से भी मालूम होता है कि ऋदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी करने का श्राधिकार है। उदाहरणार्थ पञ्जाब जेल मैनुश्रल के **८११वें पैराप्राफ़ में लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो** तो कैदी अपने साथ के अन्य कैदियों से अलग रक्खा जा सकता है। सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है, कि यह श्रपवाद है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। श्रीर भी ऐसे मामले हैं, जिनमें न्याय की रत्ता के लिए श्रदालत को श्रपना

इस्म जारो करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ कानूनो सलाहकारों से कैदियों के मिलने के सम्बन्ध में आह० एल० आर० ४० बम्बई, पृ० ७४१ में नजोर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुलीस की हिरासत में रहने वाले कैदियों पर लागू होता है, फिर भो कोई कारण नहीं है कि बही सिद्धान्त जेत में बन्द विचाराधीन कैदियों पर क्यों न लागू हो। निस्तन्देह अदालत अपना हुक्म जारो करते समय जेत-नियमों का ख्याल रक्खेगी ही।

"विवाराधीन क़ैदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग की दिरानत के सम्बन्ध में जो नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट हाता है। न्याय-विभाग को हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहाँ विवाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। यद्यि जेल के अन्दर न्याय-विभाग की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी हो करते हैं, फिर भी सेशन्स जजों को उसके निरीच्च का अधिकार रहता है। इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों कः सेशन्स जजों के पास कुछ मासिक विवरण भी भेजना पड़ता है।

"निस्सन्देह अदालत जेल-सासन के मामलों में कम से कम हस्तत्तेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों की कार्रवाई बिल्कुल ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित होने पर हो वह न्याय की रक्ता के लिए हस्तत्तेप करेगी। इस वक्त जो मामला मोजूद है, उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात मानना पड़ेगी कि अभियुक्त जिस उक्त से एकान्त कोठरी में रक्ला जा रहा है, वह विजन एक्ट के अनुसार दएड है, यद्यपि उसने जेल का कोई नियम नहीं भक्त किया। पञ्जाब जेल

#### सरदार भगत सिंह

ट ब्याक ○○ व्यावाक ○○ व्यावक व्या

४ जुलाई, १६३१: त्राज मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाई-कोर्ट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के र्श्वामयुक्तों की स्रोर से जाब्ता फौजदारी की दफा ४३४ स्रौर ४६१-ए के अनुसार निम्नलिखित स्वर्जी पेश की:

- (१) श्रमियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न श्रपराधों के लिए मामला चल रहा है।
  - (२) इस केस में ६ मुखबिर है।
- (३) मामला चलते समय पहले मुखबिर पुलीस की हिरासत में थे, बाद में १८ एशिल के हाईकोर्ट के हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए।
- (४) न्यायालय विभाग की हिरासत में रक्खे जाने के बाद श्राभयुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक श्रार्जी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों पर संग्ट्रल जेल में पहरा देने वाले पुलास के श्रादमी है श्रीर पुलीस के श्रकसर मुखबिरों से मिला करते हैं।
- (४) जिस समय उपरोक्त अर्जी पर हाईकोर्ट में बिचार हो रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने एक बक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुखबिरों के लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा,

पुलोस का पहरा हटा लिया जायगा श्रौर पुलीस के श्रकसर न तो मुखबिरों से मिल सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे।

(६) सबूत-पत्त के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट के चीक जिस्टस सर शादीलाल और सर अब्दुल क्रादिर ने अभियुक्तों की अर्जी २३ मई सन् १६३१ को खारिज कर दी। उस सम्बन्ध में आप लोगों ने जो विचार प्रगट किए थे, वे इस प्रकार हैं:

"ऐसी हालत में श्रव इस बात का भय नहीं रहा, कि केस के जाँच करने वाल श्रकसर मुखबिरों पर किसी प्रकार का द्वाव डाल सकेंगे। श्रभियुक्तों को श्रव इस सम्बन्ध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं है, जब तक कि वे यह न प्रमाणित कर दें कि श्रकसरों को मुखबिरों से मिलने श्रीर उन प्रद्वाव डालने के श्रवसर मिलते हैं।"

- (७) हाईकोर के उपरोक्त हुक्म के निकलने के वाद मुखबिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। उसने श्रपनी गवाही में कहा है कि सी० श्राई० डी० के श्रकसर श्रिसस्टेस्ट जेलर दोलतश्रलो शाह की सहायता से श्रव भी मुक्से मिलते और लिखित बयान को कर्यस्थ करने के लिए कहते हैं। मुखबिर मदनगोपाल ने श्रपनी गवाही के समर्थन में श्रदालत के सामने एक काराज भी पेश किया था। इससे जाहिर होता है कि मुखबिर श्रव भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं श्रीर सरकारी वकील ने हाईकोट को जो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
- (८) अभियुक्तों ने ता०२२ मार्च, सन् १६३१ को ट्रिब्यूनल से शिकायत की, कि मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफसर

्यााााः ○०वााााः ○०वाााः ○०वाााः विदेशे स्त्रीर हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने २४ जून, सन् १६३१ को श्राभियुक्तों की श्रार्जी यह कह कर खारिज कर दी, कि यह श्रदालत इस मामले में जाँच नहीं कर सकती श्रीर न उसे रोकने का कोई उपाय हो कर सकती है।

# ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था ?

(६) छोटी श्रदालत का यह कहना, कि वह मुखबिरों से सी० त्राई० डी० त्रक्रमरों का मिलना नहीं रोक मकती, गलत है। छोटी श्रदालत का यह देखना कर्ज है कि हाईकोर्ट के हुक्मों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है या नहीं। शिकायतों की त्रार केवल लाहीर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान श्राकर्षित कर दने श्रार उनते यह कह देने से कि यदि वे उचित समर्में तो शिकायतों की जाँच करें, कोई लाभ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का विचार करेंगे, तब तक मुखबिरों की गवाही समाप्त हो जायगी। टिब्यूनल को मुखबिरों के लिए प्रबन्ध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पन्त न्याय की रन्ना होती। टिब्यूनल को मुखबिरों की गवाही तब तक के लिए स्थिगत कर देना चाहिए था, जब तक कि मुखबिर पुत्रीस के दबाव से बिलकुल स्वतन्त्र न हो जाते।

(१०) जो हो, इस हाईकोर्ट को १८ अप्रैल, सन् १६३१ के हुक्स के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने और न्याय की रचा करने का पूरा हक है।

(११) बाबू दौलतश्चली शाह मुख्बिरों की देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ और मुख्बिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्ल जेल में कर दिए जायँ।

(१२) पार्थना है कि हाईकोर्ट के १८ अप्रैल की आज्ञा का पालन कराया जाय, जिससे सी० आई० डी० के अफसर मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का अवसर न पा सकें। बाबू दौलतश्रली शाह मुखबिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। मुखबिर बोस्टेल जल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त निष्पच न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित सममे, उनका प्रबन्ध करे। जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुखबिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

द्र जुलाई, १६३१: टिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट मि० ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई १० रोज के लिए स्थागत हो गई थी। आज तारीख़ द्र जुलाई को सुनवाई होने वाली थी।

अदालत में सफाई के वकील श्रीर कुछ सबूत के गवाह उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने श्रदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया कि मेलम नदी में बाढ़ श्रा जाने के कारण श्रीनगर श्रीर रावलिपखड़ी के बीच के कोहला श्रीर दूसरे पुल बह गए हैं जिससे मि० ब्लैकर लाहीर नहीं पहुँच सके। इसलिए श्रदालत शनिवार तक के लिए स्थिगत हो गई।

आज लाहीर हाईकोर्ट ने दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से जाब्ता फीजदारी की दफा ४३४ और ४६१-ए के अनुसार दी हुई उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें विशास अविवास की गई थी, कि मुखि बरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने जा पहले हुक्म जारी किया था, उसका पालन कराया जाय श्रीर सी० श्राई० डी० श्रफसरों को मुखि बरों से मिलने श्रीर उन पर किसी प्रकार के दबाव डालने का मौका न दिया जाय। श्रु बी में यह भी प्राथना की गई थो कि बाबू दौलतश्र ती शाह मुखि बरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ श्रीर मुखि बर बार्स्टल जेल से सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ श्रीर मुखि बर बार्स्टल जेल से सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके श्रितिरक्त श्रीर जो उपाय हाई कोर्ट निष्प च न्याय के लिए श्रावश्यक सममे, कर सकती है। यह भी कहा गया था, कि जब तक मुखि बरों के सम्बन्ध में उचित अवन्ध न हो जाय, तब तक मुखि बरों की गवाही स्थिगत उक्खी जाय।

अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द और मि० श्यामलाल उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस में ६ मुखबिर हैं। चार महीने तक वे पुलीस की हिरासत में रहे। बाद में अभियुक्तों की श्रोर से यह शिकायत होने पर कि पुलीस मुखबिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने उन्हें पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम श्रध्याय था। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक्न मुखबिर पुलीस की हिरासत में कर दिए गए। परन्तु पुलीस का पहर। ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप गवनमेएट ने पुलीस का पहर। हटा लेना स्वीकार कर लिया। यह इस मामले का दितीय श्रध्याय था। इसका तीसरा श्रध्याय यह इस मामले का दितीय श्रध्याय था। इसका तीसरा श्रध्याय

## मुख़बिर के बयान

मि० सुमेरचन्द ने मुखाबर मदनगंपाल के बयान का वह श्रंश श्रदालत के सामन पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि डी० एस० पी० सैयद श्रहमदशाह बोर्स्टल जेल में मेरी कोठरी में श्राए, सुमे दिल्ली षड्यन्त्र केस के सुखबिर कैलाश-पति के बयान की श्रक्करेजी नक्कल दी श्रीर उसकी उन बातों को करठस्थ कर लेने के लिए कहा, जोकि दिल्ली श्रीर लाहीर षडयन्त्रों से मिलती-जुलती हों। उन्होंने मुखबिर से कहा कि बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए।

जिस्टस टैप—मुर्खाबर को काराज देख कर श्रपनी याददाश्त ताकी करने का श्रिधकार है। इसमें हर्ज ही क्या है ?

वकील-हर्ज कोई नहीं है। परन्तु क़ानूनन् वह श्रदालत में ही याददाश्त ताजी कर सकता है।

जिंदिस भिडे—श्रदालत में जाने से पहले भी वह श्रपनी याददाश्त ताजी कर सकता है। सम्भव है, डी० एस० पी० इजाजत लेकर जेल के श्रन्दर गया हो, उसमें दोष ही क्या है ?

वकील—क्रानूनन् डी० एस० पी० जेल के अन्दर मुखबिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पत्त का तो कहना है कि डी॰

जिस्टिस भिडे—क्या सबूत-पत्त का कहना है कि डी० एस० पी० वहाँ गया ही नहीं ?

वकील-जी हाँ।

जस्टिस टेप—मुखबिर ने डी० एस० पी० के हाथ का लिखाः एक काराज पेश भी किया है!

वकील-जी हाँ !

जिस्टस भिडे—यह श्रर्जी लेकर हाईकोर्ट में श्राने की श्रापको जरूरत ही क्या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दर्ज है ? यह तो सबूत-पन्न को साबित करना चाहिए, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

जिसका सबूत की श्रोर से विरोध नहीं हुआ। यह श्रापके पक्त के लाभ की बात है। श्राप श्राची पेश करके श्रपने विरोधी को उस बात के काटने का श्रवसर क्यों देते हैं? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल को श्राप स्वयं ही क्यों हटाना चाहते हैं?

वक्क —हम इस मुखबिर के सम्बन्ध में कोई कारेवाही नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुख्बिरों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं।

जजों ने, यह कह कर श्रर्जी खारिज कर दी, कि इस सम्बन्ध में हाईकोट की तरफ से आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है।

११ जुलाई, १६३१: को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट मि० एच० ए० सी० ब्लैकर के श्रीनगर से लाहीर आ जाने पर, जो कि ०•ाक्का ०० व्याक ० व्याक

त्राज श्रभियुक्त एक वर्दी में केसरी रङ्ग के साफ्ने बाँधे भूरी रङ्ग की क्रमीजें श्रौर नीले रङ्ग के निकर पहने श्रदालत में उपस्थित हुए।

कार्रवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबृत की त्रोर से फिरोजपूर शिक्षागार के केप्टेन मिलर की गवाही हुई। केप्टेन मिलर ने त्रपनी गवाही में कहा कि त्रमृतसर रेलवे स्टेशन की सराय में मैंने एक बम की परीचा की थी। मैंने उसे छुत्रा नहीं, क्योंकि मुमे डर था कि कूने से वह कहीं भड़क न उठे।

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुलीस-चौकी के सब-इन्स्पेक्टर ज़ुलिफिकार अली शाह की गवाही हुई । ज़ुलिफिक्कार अली शाह जूम सन् १६३० में सिविल लाइन्स के इल्क्ने में थे। आपने अपनी गवाही में कहा कि १६ जून सन् १६३० को सवेरे साढ़े ६ बजे सराय रनजोधिसह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुलीस-चौकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नम्बर के कमरे में एक बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नव-युवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के बाद कमरे को धुएँ से भरा हुआ देख कर वह नवयुवक सराय से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद मैं सराय गया, वहाँ कमरे से धुत्राँ निकल रहा था। ताला खोल कर अन्दर देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुक्तसान पहुँचा है। इस बात से मैंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना हुई है। मैंने कमरे की आलमारी में एक काले सन्दूक़ में एक और वम रक्खा हुआ देखा था। मैंने देखा कि काले सन्दूक के नीचे कुछ काराज भी रक्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति की

• बाक्षि ् व्याक्षि व्या । इसके बाद मि० नील तथा दूसरे श्वफ्रसरों ने त्राकर घटनास्थल और बम का निरी चए किया । मैंने जमीन पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली । इसके बाद गवाह ने श्रदालत में पेश एक क्रमीज और एक काले सन्दूक की शनाखत की ।

सफाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ दिन बाद फ़ब्जे में किया था। एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि रजिस्टर में जहाँ तक लिखा जा चुका था, उसके आखीर में मेरे दस्तखत नहीं हैं।

इसके बाद रनजोधिसह-सराय के मैनेजर ऋब्दुल हकीम कुरेशी की गवाही हुई। आपने कहा कि रिजस्टर में सराय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। १८ जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रिजस्टर में लिख लिया गया था। मैं उस नवयुवक को पहले से नहीं जानता था। वह २ नवम्बर के कमरे में ठहरा था। वह सूर्यास्त से समय ऋकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद एक सिक्ख भी आया था, जो कि उसके कमरे में चला गया। वह सिक्ख रात में नहीं रहा, क़रीब पौन घण्टा के बाद वह चला गया था।

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे क़रीब ६ बजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा। मैंने कमरे के अन्दर से बहुत अधिक धुआँ निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने इस मामले की पुलीस में रिपोर्ट कर दी।

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई। त्राज स्पेशल द्रिब्यूनल के सामने त्राभियुक्त सुखदेवराज की आक्रिक्ट विकास कि स्वास्त्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र को स्वतंत्र के संवतंत्र के निर्माण के संवतंत्र के संवतंत्य के संवतंत्र के संवतंत्य

अभियुक्त के बकील लाला श्यामलाल एडबोकेट ने ख्रदालत से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख़ रखने की प्रार्थना की । आपने कहा कि अभियुक्त को एकान्त कोठरी में रखते एक महीना से अधिक का समय हो गया है।

इसके बाद श्रदानत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेन्ट्रल जेल के सुपरिष्टेण्डेण्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि श्रमियुक्त सुखदवराज ने एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो शिकायत की है, वह ठीक है या नहीं श्रौर उसका इस प्रकार रक्खा जाना क़ानून से उचित है या नहीं। इस बात का उत्तर देने के लिए श्रदालत ने १८ तारीख़ नियत की।

१४ जुलाई १६३१: का लाहौर पड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्रमृतसर सराय की वम-घटना के सम्बन्ध में गवाही जारी रही।

सफाई के वकील मि० श्रमोलकराम कपूर ने श्रमृतसर रेलवे स्टेशन के कुला फजल मुहम्मद से बहुत देर तक जिरह की। गवाह ने कहा कि जब रेलवे स्टेशन से सराय की तरफ मैं दो नवयुवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, तब रास्ते में मुके केवल एक सिक्ख मिला था। मैं नहीं जानता कि पुलीस ने श्रपने बयान में दो सिक्ख क्यों बतलाए हैं। मैं उसी ट्रेन से श्राया था, जिस ट्रेन से सराय के मुनशी लाहौर फोर्ट में उन नवयुवकों की शनाखत करने के लिए श्राए थे। इसके पहले मैं सुनशी को नहीं जानता था। सुके याद है कि शनाखत की कार्र-

श्चमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे .कुली, चननदीन ने कहा कि मैंने फजल मुहम्मद को दो नवयुवकों के साथ उनका सामान ले जाते हुए देखा था।

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाखत करने के लिए कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में गलत व्यक्तियों को बतलाया, जोकि अभियुक्त जयप्रकाश और हरनामसिंह थे।

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का निश्चय है कि फजल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों को देखा था ?

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया श्रीर कहा कि यह बिल्कुल भूठा गवाह है।

श्रदालत ने मि० श्यामलाल की बात नहीं मानी।

गवाह ने कहा कि समय वहुत श्रिधक हो गया है, इसलिए मुक्ते निश्चय नहीं है।

इसके बाद मि० श्यामलाल श्रीर मि० श्रमीलकराम ने गवाह से जिरह की।

### सम्बन्धियों से मिलने का प्रकन

मि॰ श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से प्रार्थना की थी, कि गुजरानवाला से आए हुए सबूत के गवाहों की गवाही • का पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दे दी जाय। श्राभियुक्त श्रपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दे दी जाय। श्राभियुक्त श्रपने रिश्तेदारों से मिल कर श्रपने शनाख्त के सम्बन्ध में कुछ सलाह करना चाहते थे। श्रदालत से मेरी प्रार्थना है कि गूजरानवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि श्राभियुक्त श्रपने रिश्तेदारों से न मिल लें।

त्रदालत ने त्रिभियुक्तों की प्रार्थना मान ली त्रौर त्रिभियुक्तों से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कल की तारीख नियत की। तब तक गूजरानवाला के गवाहों की गवाही स्थगित रक्खी जायगी।

सरकारी वकील रायबहादुर पं० क्वालाप्रसाद ने कहा कि सुमें अदालत की श्राह्मा में कोई श्रापत्ति नहीं है, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से एक गवाह की गवाही हो जाने के लिए श्राह्मा दे दो जाय। वह गवाह विशेष महत्व-पूर्ण नहीं है और उससे अभियुक्तों की शनाखत की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अदालत ने सरकारी वकील की बात नहीं मानी और अपने पहले के निश्चय पर दृढ़ रही।

### मुखबिरों की गवाही

इसके बाद सफाई के वकील ने मुखबिर सरनदास और शिवराम की गवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर देने के लिए अदालत के सामने एक अर्जी पेश की। अर्जी इम प्रकार थी:

(१) सी० आई० डी० पुत्तीस के आदमी मुखबिरों पर बेजा दबाव डातने के तिए जैसी-जैसी धमकियाँ और यातनाएँ देरहेथे, उसके सम्बन्ध में इस श्रदातत के सामने एक अर्जी > बाक्ति ०० बाक्ति ०० बाक्ति ०० वाक्ति वाक्ति ०० वाक्ति ०० वाक्ति व

- (२) हाईकोट ने स्त्रभियुक्तों की स्त्रर्जी पर मजुलाई, सन् १६३१ को स्रपना फैसला सुना दिया था।
- (३) सबृत-पत्त श्रन्य गवाहों की गवाहियाँ ले रहा है, परन्तु मुखबिरा की गवाही जान-बृक्त कर रोके हुए है।
- (४) श्रभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलीस इस बीच में मुख़िबरों पर पहले की ही तरह बेजा दबाव डाल ने का प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह ट्यक्तियों के विरुद्ध मुख़िबरों के विचार-स्वातन्त्रय में बिल्कुल श्रनुचित श्रौर ग़ैर-क़ानूनी दबाव डाल कर न्याय के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है।
- (४) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोर्स्टल जेल के असिस्टेस्ट जेलर और एक दूसरे पुलिस-अफसर के विरुद्ध, जिसने असि-स्टेस्ट जेलर की साजिश से जेल में मुखबिर मदनगोपाल से गैर-कानूनी ढङ्क से भेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्रिजन एक्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा था, श्रव तक कोई कार्रवाई नहीं की।
- (६) अभियुक्तों में से रावलपिएडी वाल अभियुक्त बहुत अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहाँ तक हो, जल्दी यह मालूम हो जाना आवश्यक है कि सबूत-पत्त ने उनके विरुद्ध क्या दोषारोपण किए हैं।
- (७) इस अर्जी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों की प्रार्थना है, कि अदालत उन मुखबिरों के पेश

२•्थााा•०० व्याााा•०० व्याााा•०० व्याााः•०० व्याााः•०० व्याााः•०० व्याााः•०० व्याााः•०० व्याााः•०० व्याााः•०० करने त्र्यौर उनकी गवाही त्रारम्भ कर देने का शीव्र हुक्म जारी कर दे, जिनकी गवाही स्त्रभी तक नहीं हुई हैं ।

श्रर्जी पर बहस सुन लेने के बाद श्रदालत ने श्रर्जी खारिज कर दी।

# जेल में मुलाकात श्रीर सरकारी गनाह

श्रीभयुक्तों की श्रोर से ट्रिब्यूनल के सामने एक श्रीर श्रजी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहने श्रीभयुक्त श्रपने सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरिएटेएडेएट के श्रॉफिस में किसी जेल-श्रिधकारी की उपस्थित में मिला करते थे, परन्तु कल सरदार श्रमरोकसिंद श्रीर सरदार गुलाबसिंह से कहा गया कि दे श्रपने सम्बन्धियों से सीखचों के श्रन्दर से मिल सकते हैं। सीखचों के श्रन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की सुख्य सड़क से साफ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह जगह बिल्कुल श्रनुचित श्रीर श्रमुविधाजनक थी। श्रीभयुक्तों के सम्बन्धियों को, जिनमें खी पुरुष श्रार बच्चे सभी थे, इस गर्मी के श्रुत में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा। इस प्रकार की मुलाकारों का उद्देश्य सबूत के गवाहों का श्रीभयुक्तों का पहचानने का मौक्रा देना था।

श्रमियुक्तों को लाहौर फोर्ट में जो श्रनुमव प्राप्त हुए हैं, उनके श्राधार पर उपरोक्त वातों की शहु। की गई है।

सरदार त्रमरीकसिंह और सरदार गुलाबसिंह ने सीखचों के अन्दर से जेल के फाटक पर डी० एस० पी०, सरदार प्रतापसिंह और कोर्ट-इन्स्पेक्टर मि० केदारनाथ को गूजरानवाला के दो अब्तूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाहों ने अपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहीर के क्रिते में शनाखत की थी।

अदालत ने यह अर्जी मञ्जूर कर ली और जेल-अधिका-रियों को डिप्टी सुपरिएटेएडेएट के ऑफिस में मुलाक़ात का प्रबन्ध करने के लिए हिदायत दी।

१६ जुलाई, १६३१ : दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में श्रौर सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

गूजरानवाला के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी गवाही में कहा कि जून सन् १६३० में मैंने ब्रह्म-अखाड़ा में बम-घटना का समा-चार सुना था। वम-घटना के दूसरे दिन पुलीस ने बुला कर मुक्तंस पूझा कि क्या तुम अपने ताँगे में दो सिक्खों को स्टेशन से लेकर ब्रह्म-अखाड़ा गए थे ? मैंने कह दिया—हाँ, मैं अपने ताँगे में लेकर गया था।

इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए श्रदालत के बाहर चले जाने के लिए कहा गया। इधर श्रदालत में कुछ सिक्ख नवयुवक श्रभियुक्तों की सी पोशाक पहना कर श्रभियुक्तों के साथ खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुला कर श्रदालत ने उससे उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाखत करने के लिए कहा, जिनको वह स्टेशन से ताँगे पर ब्रह्म-श्रखाड़ा ले गया था। गवाह शनाखत नहीं कर सका। उसने कहा कि वे नवयुवक इन श्रभियुक्तों में नहीं हैं। इसी गवाह ने मैजिस्ट्रेट की श्रदालत में उनकी शनाखत की थी।

जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रिजस्टर में लिखा है।

इसके बाद द्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं उन अभियुक्तों की शनाखत, इसलिए नहीं कर सका, कि वे सिक्खों में मिला दिए गए हैं अौर उनकी पोशाकें एक-सी हैं। किले में शनाखत करते समय अभियुक्त एक तरह की पोशाक में नहीं थे और जो बाहरी व्यक्ति उनके साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्ख नहीं थे। गवाह ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे।

### पुजारी का बयान

ब्रह्म-श्रखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि १६ जून, सन् १६३० को ब्रह्म-श्रखाड़ा के ६ नम्बर के कमरे में एक बम फटा था। कमरा खांलने पर वह धुएँ से भरा हुआ पाया गया श्रोर श्रन्दर से गन्धक की बू आ रही थी। में इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-श्रखाड़ा ट्रस्ट के संयुक्त मन्त्रों के पास गया। वहाँ से लौटने पर मैंने देखा कि बहुत से पुलीस श्रकसर मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थल पर मौजूद थे। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक श्रोर बम फटा था, जिससे एक पुलीस श्रकसर घायल हो गया। वह पुलीस श्रकसर मेरे सामने श्रस्पताल पहुँचाया गया। गवाह ने कहा कि इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, सन् १६३० को श्राए थे।

इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने लाहौर फोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने उन दो सिक्ख नवयुवकों की शनाखत की थी। पुलीस

सरकारी वशील ने अदालत से कहा कि यह गवाह सबूत-पत्त के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की श्राज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने, यह कहते हुए इसका विरोध किया, कि किसी गवाह के सबूत-पच्च के विरुद्ध कुछ कह देने से ही वह गवाह सबूत-पच्च के विरुद्ध नहीं हो जाता। परन्तु अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी।

सरकारी वकाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि हीर कोर्ट में शनाखत की कार्रवाई प्रारम्म होने के पहले मुक्ते ; पुलीस श्रकसर लाहीर ले श्राया था। उसी ने मेरे टिकट का भूल्य दिया था श्रीर मेरे भोजन का प्रबन्ध किया था। जिस पुलीस चौकी में यह श्रकसर मुक्ते ले गया था श्रीर श्रीभयुक्तों को दिखलाया था, उसके सामने एक कुश्राँ है। मैं श्रदालत को वह जगह बतला सकता हूँ।

# पुन्नीस को बेईमानियाँ

गवाह ने कहा कि पुलीस से बहुत डरने के कारण मैंने उस पुलीस अफसर के साथ गूजरानवाला से लाहौर आने में इन्कार नहीं किया। गूजरानवाला से लाहौर आते समय तीन और गवाह मेरे साथ थे, जिनमें एक ताँगा हाँकने वाला मेहरदोन, लक्ष्मीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक कॉन्स्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बैठा दिए गए थे, ्वााााः ○○वााााः ○○वााां विस्ते हिन हम लोग स्त्राभियुक्तों की शनाखत करने के लिए फिर बुलाए गए। जिस पुलीस स्त्रफसर ने हम लोगों को स्त्रभियुक्तों को दिखलायां था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए सौजूद था। उसके साथ एक मैजिस्ट्रेट भी थे।

प्रश्न— तुमने यह बात मैजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बतलाई ? ड०—मैजिस्ट्रेट ने मुमसे कुछ पूछा नहीं, इससे मैंने डनसे कुछ नहीं कहा।

प्र०—क्या श्राज तुम श्रदालत में इस वात को प्रकट करने के इरादे से श्राए थे ?

ड०—नहीं, श्रगर मुमसे यह बात न पूछा जाती तो मैंने उसको प्रकट न किया होता।

मि० सलीम—सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें इन बातों को प्रकट करना पड़ा ?

गवाह—सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मैजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्तों की शनाखत करते समय तुम्हें यह निश्चय था, कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाखत कर रहे हो १ इसके उत्तर में मैंने कहा कि अभियुक्त मुफ्ते पहले से दिखला दिए गए थे। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पाँच मिनट तक देखा था।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन ऋभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए कहा, जो कि उसे पुलीस चौकी में दिखकाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ देख कर कहा कि मैं ऋभियुक्तों की शनाख्त नहीं कर सकता।

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिंह आर सरदार गुलाबसिंह को खड़े होने के लिए कहा और गवाह से उनकी

मि० सत्तीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि ऋदात्तत में सरदार अनरोकसिंह ऋोर सरदार गुलावसिंह की शनाख्त मैं क्यों नहीं कर सका। गवाह ने कहा कि लाहौर फोर्ट में शनाख्त की कार्रवाई के समय ऋभियुक्तों की पोशाकें भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनकी पोशाकें एक सी हैं।

१७ जुलाई, १६३१: सरकारी वकील रायबहादुर पं० ज्वाला-प्रसाद ने गूजराँवाला के श्रो० माहकमचन्द से जिरह जारी रक्खा। गवाह ने कहा कि ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट में २६ सदस्य हैं। लाला जगन्नाथ मोंगा, जो कि सिवनय अब्रह्मा श्रान्दोलन में गिरफ्तार हुए थे, ट्रस्ट के सदस्यों में से हैं। गवाह ने कहा कि जेल से उनके छूटने पर मैं उनके घर पर उनको बधाई देने के लिए नहीं गया। मुक्ते नहीं माल्म, कि लाला बिहारोलाल १६ जून के पहले गिरफ्तार हुए थे या बाद में, और न मुक्ते यहां माल्म है, कि वे इस पड्यन्त्र केस में गिरफ्तार हुए थे या नहीं।

प्रश्न—क्या यह बात सच है, कि इस केस में तुमने लाला जगन्नाथ श्रीर लाला बिहारीलाल के दबाव के कारण सबूत-पन्न के विरुद्ध गवाही दी है ?

उत्तर-नहीं, यह बात सच नहीं है।

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिर**ह के** उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नत्रयुवक सिक्ख ब्रह्म-स्रखाड़ा में साढ़े श्राठ बजे रात को स्राए थे। **श्र**ार पुलास ने श्रमियुक्तों श्वााक ००वाकि ००वाक

इस पर सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खड्ग-सिंह अदालत में लाए गए। उनको देखते ही गवाह ने कहा कि ये वही पुलीस अफ सर हैं, जिन्होंने आभियुक्तों को दिखलाया था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था। गवाह ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि बम-घटना के दिन ब्रह्म अखाड़ा में कितने आद्भी थे। मैं कभी कॉक्करेस की सभाओं में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि एक तो कॉक्करेस की सभाओं में कॉक्करेस वालों पर पुलीस आक्रमण करती है, दूसरे मैं गवर्नमेगट का राजभक्त प्रजा हूँ।

इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गाँव के ज्ञानसिह की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि १७ जून, सन् १६३०
को मैं गूजराँवाला एक मुक्तदमे के सम्बन्ध में गया था, जो कि
डिस्ट्रिकट छौर सेशन्स जज की ख्रदालत में चल रहा था।
मैं ब्रह्म-श्रखाड़ा में ठहरा था। १६ जून को सबेरे मैं बाजार गया
था, तब मैने ब्रह्म-श्रखाड़ा की बम-घटना की बात सुनी थी।
घटना के बाद ख्रखाड़ा जाते समय पुलीस ने मुक्ते बाहर रोक
लिया था। इसके बाद मैं खपने गाँव वापस चला गया। जाँच के
समय गूजराँवाला की पुलीस ने मुक्ते नहीं बुलाया। तीन महीने
के बाद मैं लाहौर फोर्ट में श्रमियुक्तों की शनाखत के लिए
बुलाया गया था। मैंने शनाखत की कार्रवाई के समय दो सिक्खों
की शनाखत की थी, जिन्हें मैंने ब्रह्म-श्रखाड़ा में देखा था।

इस बीच में श्रभियुक्त श्रमरीकसिंह श्रौर गुलाबसिह कुछ बाहरी सिक्खों के साथ मिला दिए गए। उन्हें पोशाक भी श्रभि- ्र्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक ० व्याक ०० व्याक ०० व्याक ०० व्याक ०० व्याक ०० व्याक ० व्

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने दोनों अभियुक्तों को १७ जून को एक साथ देखा था। मैं श्रीर मेरा भाई श्रीर ये दो श्राभियुक्त छत पर सोए थे। ता० १६ जून को सबेरे बम-घटना की खबर सुनने के बाद जब मैं ब्रह्म-श्रखाड़ा गयाथा, तब श्रमरीकसिंह वहाँ मौजूद थे। मैंने घटना के विषय में किसी से कोई बात नहीं पूछी। जब शनाखत के लिए मैं लाहौर-फोर्ट में बुलाया गया था, उस समय मुके उन व्यक्तियों का कोई ख्याल नहीं था, जिनकी शनाखत करनो थी। श्रमि-युक्तों को देखने पर मुके ख्याल हो श्राया कि मैंने इन्हें ब्रह्म श्रखाड़ा में देखा था।

श्राज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्रिभयुक्त सुखरेवराज के जेल में श्रलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर जो बहस हो रही थी, वह जारी रही।

सरकारी वकील के बहस प्रारम्भ करने के पहले मि० श्यामलाल ने श्रदालत का ध्यान ए० क्लास के क़ैदियों के सम्बन्ध में रूल नं० १ की श्रोर श्राकर्षित किया। श्रापने कहा कि ए० क्लास के क़ैदी श्रापस में श्रलग नहीं किए जाते। श्रीभयुक्त मुखदेवराज की हैसियत वाले विचाराधीन व्यक्तियों को ए० क्लास की सुविधाएँ पाने का श्रीधकार है। इसलिए श्रीभयुक्त मुखदेवराज बी० क्लास के विचाराधीन क़ैदियों से श्रामयुक्त मुखदेवराज की स्कता ४६ में एकान्त कोठरी

सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में कल मैंने जेल के नियमों का जो हवाला दिया था, वही आज भी दे सकता हूँ। इसके समर्थन में इसके अतिरिक्त मेरे पास धौर कुछ नहीं है।

र्भेजिटेण्ट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को बतलाना चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज आलग रक्खा गया है ?

सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को मैं मि० श्यामलाल की उपस्थिति में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट कर सकता हूँ, परन्तु श्रमियुक्तों की उपन्थिति में नहीं प्रकट कर सकता।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए हुए कारणों को मैं सर्वसाधारण पर तो न प्रकट करूँगा, परन्तु श्राभियुक्त से मैं नहीं छिपा सकता; क्योंकि सम्भव है श्राभियुक्त उन बातों के विरोध में कुछ कहना चाहें।

प्रेजिडेंग्ट ने सरकारी वकील से कहा कि, यद्यपि ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट की श्राज्ञानुसार प्रारम्भिक कार्रवाई गुप्त रखने का श्राधिकार है, फिर भी श्राभियुक्तों की श्रनुपश्थिति में मैं वह नहीं कर सकता।

इसके बाद इस बात पर बहस हुई कि सुखदेवराज को कैंदियों के साथ किस हद तक रहने का ख्रिधकार है।

ट्रिब्यूनल के सदश्यों ने ऋपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को इस षह्यन्त्र के दो या तीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाजत दी जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को क़ैदियों के साथ रहने का जितना क़ानूनी हक है, उसमें मैं किसी प्रकार का भी

रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने अपनी राय देते हुए कहा कि सुखदेवराज को द्यानतराय से मिलने की इजाजत दे दो जाय। परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकील का ध्यान जेल-मैनुअल की दका ४७६ की श्रोर श्राकर्षित करते हुए कहा कि द्यानतराय नाबालिग़ है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ नहीं रह सकता।

सरकारी वकील ने गवर्नमेण्ट श्रीर जेल के श्रधिकारियों से सलाह करने के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ समय देने के लिए प्रार्थना की।

द्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वकींल पं० ज्वालाप्रसाद से कहा कि जेल-ऋधिकारियों से सलाह करके बिल्कुल निश्चित बात बतलाइए कि सुखदेवराज के लिए क़ैदियों के साथ रहने का क्या प्रबन्ध हो सकता है।

१८ जुलाई, १६३१: जलपान के बाद स्पेशल ट्रिब्यूनल के बैठने पर श्राभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारम्भ हुआ। श्राभियुक्त सुखदेवराज शालामार बाग्न में गोली चलने की घटना के बाद ३ मई को गिरफ्तार हुआ था। सरकारी वकील राय-बहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस षड्यन्त्र का सदस्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफसरों में श्रातक्क फैलाने के लिए अपराध करना और क्रानून द्वारा स्थापित गवनमें एट को उखाड़ फैंकने के लिए अखाराख अगर धन एकत्र करना था।

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यन्त्रकारी है श्रीर ०वााााः ○०वााााः ○००वााााः ○००वाााः ○००वााः ○००वाः विद्याः ०००वाः विद्याः विद्याः

लायलपुर से इन्द्रपाल लाहीर आया था और वाराबानपुरा में ठहरा थो। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसी ट्रेन से श्राया था। इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण श्रीर सुखदेव-राज से यूनिवसिटी के मैदान में मिला। वहाँ उसे मालूम हुआ कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है। इन्द्रपाल से शिव ने कहा था कि रावी नदी के किनारे बम की परीचा करने में भगवतीचरण की मृत्यु हो गई थी और सुखदेवराज घायल हो गया था। मुखबिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार सुखदेवराज भावलपर रोड के मकान पर घायल लाया गया था। जब दीदी, चन्द्रशेखर श्राजाद, श्रासक, यशपाल और धनवन्तरि इस मकान में जेल से भगतसिंह को छुड़ाने के विषय में विचार कर रहे थे, तब सुखदेवराज भावलपुर रोड के मकान पर ही था श्रीर उसके जखमों की दवा हो रही थी। भावलपूर रोड का मकान सरदार भगतसिंह श्रीर श्री० बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए किराए पर लिया गया था। उन लोगों का षड्यन्त्र कार्य में परिख्त नहीं किया जा सका। परिस्थितियों को अनुकूल न देख कर वे बोर्स्टल जेल के फाटक से ही लौट गए थे।

#### सरदार भगत सिंह

श्राखीर में रायबहादुर पं० ज्वालाप्रसाद ने कहा कि सुखदेवराज के विरुद्ध षड्यन्त्र का श्रमियोग सिद्ध करने के लिए सबूत-पत्त की श्रोर से ४७ गवाह पेश किए जायँगे।

# फरार अभियुक्त गिरफ़्तार

इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने श्रदालत से कहा कि मुमे एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुश्रा है, कि इस केस का फ़रार श्रमियुक्त छैलबिहारी दाम, जिसका दूमरा नाम सूरज है, पटना में बम-घटना के सम्बन्ध में हजारीलाल के साथ, जो कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का फ़रार श्रमियुक्त है, गिरफ़्तार हो गया है श्रीर वह शीघ्र ही लाहीर लाया जायगा।

सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुक्ते कुछ नहीं मालूम है।

सुखदेवराज ने कहा कि इस विषय में सी० आई० डी० के आदमी श्रच्छी तरह जानते होंगे।

सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो सुख-देवराज का अन्य अभियुक्तों के साथ रक्खे जाने का प्रश्न हल हो जायगा और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित रखनी पड़ेगी।

२० जुलाई, १६३१: श्राज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने क़रीब १२ बजे दोपहर को श्रभियुक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ। ट्रिब्यूनल ने श्रभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में श्रपना फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि श्रभियुक्त सुखदेवराज का श्रलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैर-क़ानूनी है, श्रव श्रागे से वह श्रलग कोठरी में ० बाक्क ० व्याक्क ० व्याक्क ० व्याक्क ० व्याक्क विद्यार विद्यार की गई है कि वे व्यदालत के इस हुक्स के अनुसार कार्रवाई करके एक हफ्ते के व्यन्दर व्यदालत के सामने व्यपनी रिपोर्ट पेश करें।

पूरा फैसला इस प्रकार है:

सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे अभियुक्तों के विद्य चलने वाले षड्यन्त्र केस का फरार अभियुक्त था। परन्तु २ जून, सन् १६३१ तक हमारे सामने हाजिर न होने के कारण हमने उसका विचार अलग से फरने का हुक्म निकाला था। सफाई के सम्बन्ध में इस षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से सलाह करने की आवश्यकता के कारण अभियुक्त सुखदेवराज ने इस अदालत से प्रार्थना की थी कि उसे अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय। इस सम्बन्ध में हमारा विचार था, कि हम जेल-अधिकारियों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते, परन्तु अभियुक्त की प्रार्थना न्यायोचित समम कर हमने जेल के सुपरिएटेएडेएट को सुचना दे दी कि हमें अभियुक्त की प्रार्थना में कोई आपत्ति नहीं है और हम उसे उचित सममते हैं। इस सिकारिश को जेल के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया।

१४ जून को ऋभियुक्त सुखदेवराज ने एक ऋजी पेश की, जिसमें कहा गया था कि या तो ऋभियुक्त को जेल के अन्य के दियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या वह जमानत पर छोड़ दिया जाय। इस ऋजी में यह नहीं कहा गया था कि अभियुक्त का खलग कोठरी में रक्खा जाना ग़ैरकानूनी है; बिल्क उसमें इतना ही कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और मामले की सफाई पेश करने के लिए हानिकारक है।

## सी० आई० डी० और अभियुक्त का पारस्परिक बर्ताव

चपरोक्त अर्जी पर विचार करने के बाद हम लोग इस निर्ण्य पर पहुँचे थे कि विचाराधीन क़ैदी के सम्बन्ध में अदालत को, उसके दिरासत में रक्खे जाने और आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाने के अतिरिक्त और कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी राय थी कि क़ैदियों के क़ानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध में या तो "हैंबियस कॉरपस" के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है या क़ानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताजीरात हिन्द के अनुसार मामला चलाया जा सकता है या दीवानी की अदालत में रार-क़ानूनी हिरासत को रोक देने की प्रार्थना की जा सकती है। हम उन अदालतों के अधिकारों पर हस्तचेप नहीं करना चाहते थे, जिनको इन मामलों में विचार करने का अधिकार था। इसलिए हमने एक संचिप्त आज्ञा निकाल कर कह दिया कि हमें इस विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

जमानत के सम्बन्ध में श्राभयुक्त सखदेवराज को देखने से हमें मालूम हुश्रा कि वह केवल स्वस्थ श्रीर प्रसन्न ही नहीं था, बल्कि वह अपने पहरेदारों श्रीर सी० श्राई० डी० के श्रफसरों से भी प्रसन्न था। हमने उसे श्रदालत के श्रन्दर उनके साथ बातचीत श्रीर विनोद करते हुए देखा था। हमारी राय में श्राभयुक्त के श्रलग रक्खे जाने का, उस समय तक उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि जमानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण नहीं हैं।

हमारा फ़ैसला स्वीकार नहीं किया गया और उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अर्जी पेश की गई। हाईकोर्ट ने निर्णय किया, कि

•बाहिए अवाहिए अवाहिए भी था। इस निर्णय के अनुसार हम ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में हस्तचेप कर सकते थे श्रीर हस्तचेप करना चाहिए भी था। इस निर्णय के श्रनुसार हाईकोर्ट ने इस ट्रिब्यूनल को जाँच करने श्रीर उस पर श्रपना निर्णय देने के लिए कहा।

### गुप्त जाँच की आवश्यकता नहीं

श्रभियुक्त की श्रजी पर फिर मे विचार करने के समय श्रमियुक्त-पँच के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि श्रव इस ट्रिब्यनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि श्रभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के दरड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात को हाईकोर्ट में सरकारी-पत्त स्वीकार कर चुका है। मि० श्यामलाल ने यह भी कहा था कि ट्रिब्यूनल अभियुक्त सुखदेव-राज को दूसरे अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा देने के लिए बाध्य है, क्योंकि ट्रिब्यूनल इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुका है। सबूत-पत्त ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य श्रिभियक्तों से श्रेलग रक्खे जाने के लिए अनेक कारण मौजूद हैं, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है। हम उपरोक्त तीनों ही बातों को स्वोकार नहीं कर सकते। पहली बात के सम्बन्ध में हाईकोर्ट का यह निर्णय नहीं है, कि अभियुक्त सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। हाईकोर्ट ने केवल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि अभियुक्त मुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। वस्तु-स्थिति दूसरी होने पर द्रिब्युनल वकील के कथन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय में ट्रिब्यूनल ने जो कुछ कहा था, वह निर्णय के रूप में नहीं था क्यों कि हम लोगों ने

केवल इतना ही कहा था कि इस ट्रिब्यूनल की राय में अभियुक्त की प्रार्थना न्याय-सङ्गत है। इम लागों ने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया था कि वह मञ्जूर किए जाने के लायक़ है या नहीं। जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके अनुसार श्राभयुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों स मलाह करने का यथेष्ट अवसर मिलता रहेगा। तोसरी बात के सम्बन्ध में, यद्यपि जिस्टिस भिडे ने कहा था कि ट्रिच्यूनल गुप्त रूप स जाँच कर सकता है, परन्तु इसका अर्थ हम यह नहीं सममते कि हम इस मामले का जाँच अभियुक्त ओर उसके वकील की अनुपस्थित में करें। इसलिए हमने अभियुक्त और उसके वकाल की श्रनुपस्थित में सरकारी वकील की तरफ से, श्रमियुक्त सुखद्व-राज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के सम्बन्ध में पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने से इन्कार कर दिया है। सरकारी-पत्त अब तक अभियुक्त और अभियुक्त के वकील की उपस्थिति के विषय में राजी नहीं हुआ। जा हो, श्रगर श्राभयुक्त की हिरासत वास्तव में ग़ैर-क़ानूनी है, तो सरकार की शासन-नाति की दृष्टि सं उचित होते हुए भा, वह ग्रैर-क़ानूनी है।

## अभियुक्त की हिरासत

अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हालत का ठीक-ठोक पता लगान के लिए हम लोगों न अभियुक्त और उसके वकील की उपस्थिति में उसकी कोठरों की जॉच की। उस जॉच के आधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत में कोई विशष कष्ट नहीं है। कभी-कभी अभियुक्त ऊव सकता है, परन्तु हमार ख्याल से एकान्त से अभियुक्त में मानसिक अव्यवस्था

# कानून की दृष्टि से ग़ैर-कानूनी

परन्तु यद्यपि सम्भव है कि अभियुक्त को कोई कष्ट न हो अगेर उसे अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का काफी अवसर भी मिल जाता है, फिर भा सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए हम अनिच्छापूर्वक यह निर्णय करने के लिए विवश हैं कि हिरासत का ढक्क क़ानून की दृष्टि से ग़ैर-क़ानूनी है।

हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अर्जी और हाईकोर्ट के फ़ैसले में कहा गया था कि अभियुक्त को हिरासत एकानत कोठरी के दण्ड के बराबर है। वास्तव में सन् १६२४ में प्रिजन ऐक्ट की दफा ४६ (II) के रह हो जाने से जेल के दण्ड में एकान्त कोठरी का दण्ड अब नहीं है। फिर भी दण्ड के रूप में ताजीरात हिन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी परिभाषा एक रह की हुई थारा में इस प्रकार दी हुई है—

्यााााः ○०वााााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः विस्ति हैं। इसरे किसी क़ैदी के देखने और उससे बातचीत करने से बिख्चत कर दिया जाता है।'' इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट हैं कि अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठरी के दएड के बराबर नहीं हैं।

## विचाराधीन केंदो

इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। यद्यपि विचाराधीन क्रैंदियों के सम्बन्ध में जेल के नियम हमें बहुत श्रस्पष्ट मालूम होते हैं फिर भी जेल के श्रन्य नियमों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रेणी के क़ैदियों के लिए अलग-अलग रखने का प्रबन्ध है, फिर भी एक ही श्रेगी के क़ैदी एक साथ रह सकते हैं। सरकार ने सन १८४ के प्रिजन ऐक्ट की दका ६० के अनुसार क़ैदियों स्रोर विचाराधीन क़ैदियों कं साथ होने वाले ठयवहारों के विषय में जो नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हल हो जाता है। दका ११ में कहा गया है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों के साथ ए श्रीर बी श्रेग्री के क़ैदियों-सा व्यवहार होना चाहिए। दफा ४ में कहा गया है, कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदियों को रहने के लिए सी श्रेणों के क़ौदियों से अच्छी जगह मिलनो चाहिए। इसका यही ऋर्थ हो सकता है कि उन्हें ए और बी श्रेणी के क़ैदियों की तरह जगह मिले। ए श्रेणी के क्नैदियों के विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह साफ-साफ लिखा है कि उनकी क़ैद किसी प्रकार से भी अलग हिरासत की क़ैद को तरह न होनी चाहिए। दका चार के नियम १ में यही हिदायत नहीं दी गई, परन्त इसका कारण •वामा ०० वामा वहीं समस्ती गई। बी श्रेगी के क़ैदियों के विषय में भी उपरोक्त नियम का व्यवहार किया जा सकता है। एकान्त हिरासत की, शिज्जन ऐक्ट की दका ४६ में जो परिभाषा दो गई है, वह इस प्रकार है—'यह एक ऐसी हिरासत है, जिसमें क़ैदी दूसरे क़ैदियों के सम्पर्क से विश्वत कर दिया जाता है, परन्तु उनकी नजरों स विश्वत नहीं किया जाता श्रोर भोजन के समय एक या श्रिधिक दूसरे क़ैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने की इजाजत रहती है।"

"एकान्त हिरासत"

उपर ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने का जगह श्रीर क़ैद के विषय में जो शब्द कहे गए हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह बात स्पष्ट रूप से कह दा गई है कि ए श्रेणी के क़ैदियों के रहने की जगह ऋौर क़ैद ऐसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार से भी एकान्त हिरासत की तरह हो। श्रगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम बिल्कुन स्पष्ट न होता, तो अभियक्त सुखदेवराज के सम्बन्ध में कहा जाता, कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों स्रोर स्रपने मित्रों से मिलने की सुविधा है, फिर भी वह एकान्त हिरासत में है; क्योंकि एकान्त हिरासत की परिभाषा में सम्बन्धियों श्रीर मित्रों का जिक नहीं है, बल्कि क़ैदियों की जिक है। श्रीर विरुद्ध पच की स्रोर से यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा भी गया है कि ऋभियुक्त के साथ दो क़ैदी-पहरेदार हैं, जो कि निस्सन्देह क़ैदी हैं; इसलिए दफा ४६ की परिभाषा के अनुसार श्रभियुक्त की हिरासत एकान्त हिरासत नहीं है। इसके विरुद्ध कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दफा २७ के श्रनुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ क़ैदियों का रखना गैर-क़ानूनी है।

परन्तु इस सम्बन्ध में परिभाषा स्पष्ट होने के कारण उपरोक्त प्रकार के किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, कि अभियुक्त सुखरेवराज की मौजूरा हिरासत एकान्त हिरासत की तरह है। साप्ताहिक मुलाकात की सुविधा होने से उस हिरासत में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका श्रर्थ तो केवल यह है कि उस दिन के लिए वह एकान्त हिरासत में नहीं रहता। हम इस बात को नहीं मानते, कि दो क़ैरी पहरेदारों की मीजूदगी से, जो कि ऋभियुक्त के साथ बराबरी के दर्जे से नहीं रह सकते, बल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते हैं, अभियुक्त की एकान्त हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता है। यह ठीक है, कि अदालत के सामने अभियुक्त सुखरेशराज के रोज पेश किए जाने के कारण उसका एकान्त हिरासत में श्रीर दण्ड में मिली हुई एकान्त हिरासत में कुछ अन्तर पड़ जाता है, परन्तु यह बहुत सम्भव है कि अनेक कारणों स अदालत की कार्रवाई कई-कई दिनों के लिए स्थिगत होती रहे, उस हालत में तो निश्चय ही अभियुक्त को एकान्त हिरासत ही रहा करेगी। हमारा ख्याल है कि हिरासत के त्रिषय में निर्णय करने के लिए जेल के अन्दर का परिस्थितियों का विचार करना चाहिए। अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने की बाहरी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए।

इसलिए श्रिभयुक्त सुखदेवराज की हिरासत को एकान्त हिरासत समम कर हम फैसला देते हैं, कि वह नियमों के विरुद्ध है श्रीर इसलिए ग़ैर-क़ानूनी है। इस फैसले के श्रनुसार हम जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट का श्रादेश देते हैं कि वह हिरासत बदल कर ऐसी कर दी जाय, जो ग़ैर-क़ानूनो न हो श्रीर दूसरे क़ैदियों के साथ, श्रिभयुक्त को रहने का श्राह्मा दे दो जाय। • इमारे श्रादेशों के श्रनुसार जो कार्य किया जाय, उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के श्रन्दर इस श्रदालत के सामने पेश की जाय।

#### जमानत का प्रश्न

खमानत के प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कहा है, कि "ट्रिब्यूनल खगर आभ्युक्त की शिकायतों के दृर करने में दृसरे किसी चपाय से असमर्थ हो, तो जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकता है।" इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी इसमर्थता के कारण जमानत खीकार कर लें। हम उसका अर्थ यह सममते हैं कि अगर हिरासत ग़ैर-क्रानूनी हो और अभियुक्त के खारध्य और मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक हो, तो हम उसे जमानत पर छोड़ सकते हैं। हम इस विषय मे उपर काफी वह चुके हैं कि अभियुक्त की हिरासत, यद्याप गैर-क्रानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के खारध्य या मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए हम खमानत नामक्चूर करते हैं।

इसके बाद सबूत पत्त की स्त्रोर से गवाही देने के लिए सुर्खाद र इन्द्रपाल पेश किया गया।

हुस्वदंवराज ने ट्रिच्यूनल से कहा, कि मेरे मामले की कार्रवाई तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक कि मेरी ग़ैर कानूनी हिरासत न रोक दी जाय।

ऋदालत ने श्रमियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार नहीं किया श्रीर मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ करने की श्राह्मा देदी।

अदालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से इहा कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं हो ० बाक्क ० वाक्क ०० वाकक ० वाकक ००

अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्जी में लिख कर पेश करने के लिए कहा और उसे बतलाया कि हाईकोर्ट के एक नए फैसले के अनुसार अदालत को अभियुक्त के साथ उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है।

इसके बाद इन्द्रपाल की गवाही पारम्भ होने वाली ही थी कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्यामलाल ने गवाही प्रारम्भ होने का विरोध किया। श्रापने कहा, कि इम बात में अभियुक्त का भी हित है कि सुखविर गवाही के समय रौर-क्रान्नी हिरासत में न हो। माल्म होता है कि सुखविर इन्द्रपाल और श्रम्य श्रमियुक्तों के बीच पत्तपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह धारणा हो गई है, चाहे वह राजत हो या ठीक, कि उन अभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो सरकारी बातों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। यह कठोर व्यवहार जेल-श्रधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के श्राहेशानुसार किया जाता है। श्रदालत को चाहिए कि वह इस पत्तपातपूर्ण व्यवहार को रोक दे और जेल-श्रधिकारियों को आज्ञा है कि इन्द्रपाल के साथ दण्ड पाए हुए कैंदी का-सा व्यवहार न करें। श्रदालत ने इन्द्रपाल से श्रपनी शिकायतों को लिख ्वााा ०० वााा ० वााा ०० कर पेश करने के लिए कहा । इन्द्रपाल ने अपनी शिकायतों को िलख कर पेश किया।

इस पर श्रदालत ने कार्रवाई स्थिगित कर दी श्रौर श्रिभियुक्त श्रौर इन्द्रपाल से कहा, कि जेज-सुपिरएटेएडेएट से रिपोर्ट मँगाई जायगी। रिपोर्ट श्रा जाने पर उचित श्राङ्का जारी की जायगी।

२१ जुलाई, १६३१: श्राज स्पेशल द्रिब्यूनल ने मुखबिर इन्द्रपाल का उस श्राजी पर श्रपना हुक्म सुनाया, जोकि उसने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में कल द्रिब्यूनल के सामने पेश की थी। मुखबिर ने श्राजी में कहा था, कि उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने नहीं दिया जाता, वह एक ही कोठरी में दिन-रात रक्खा जाता है श्रांर सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुई चीजें उसे नहीं दी जातीं।

द्रिब्यूनल ने सेण्ट्रल जेल के सुपरिष्टेण्डेण्ट को श्राज्ञा दी कि मुखबिर इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन क्रेंदियों-सा व्यवहार किया जाय, दूसरे क्रैंदियों के साथ रहने दिया जाय, उसके सम्बन्धियों से उस मिलने दिया जाय, एकान्त हिरासत से हटा दिया जाय, सोने के लिए चारपाई दी जाय, श्रोर वे सभी सुविधाएँ दी जाएँ, जो कि विचाराधीन क्रैंदियों को दी जाती हैं।

श्रदालत ने इन्द्रपाल से कहा कि जेल के व्यवहार में परिवर्तन न होने पर वह दूसरी श्रजी पेश कर सकता है। श्रदालत इस बात का प्रवन्ध करेगी कि उसके साथ उचित व्यवहार हो।

इसके बाद उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु उसने कहा कि मेरा मिलिष्क ठीक नहीं है। उसने कहा कि जेल की कोठरी की कठोर भूमि पर सोने के कारण मैंने कई रातें विना सोए हुए बिताई हैं। इस वक्त पक्कों के नीचे बैठे होने के २<a href="minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo-minoo
कारण मुक्ते नींद् श्रा रही है श्रीर मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि
बयान दे सकूँ।</p>

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा कि उसकी बातचीत ऐसी है, जैसी कि किसी होश-हवास के आदमी की होती है।

मि० ब्लैकर ने कहा कि मुखबिर लचर दली लें पेश कर रहा है। आपने मुखबिर को सावधान करते हुए कहा कि श्रगर वह श्राज गवाही न देने का हठ करेगा, तो उसके साथ क़ानुनी कार्रवाही की जायगी।

इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि मैं गवाही देने से इन्कार नहीं करता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में श्रगर मुक्तसे कोई रालती हो जायगी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार न रहूँगा।

इसके बाद मुखबिर इन्द्रपात ने षड्यन्त्र का किस्सा कहना प्रारम्भ कर दिया।

#### मुखबिर इन्द्रपाल का बयान

उसने यशपाल से अपने परिचय होने की बात बतलाई और कहा कि यशपाल षड्यन्त्रकारी विचारों का था और उसने सुमे हिंसात्मक सिद्धान्त की ओर परिवर्तित किया था।

इसके बाद मुखबिर ने लाहीर में अक्टूबर सन् १६२ में साइमन कमीशन के आगमम और लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस सङ्गठित किए जाने का हाल बतलाया। उसने कहा, कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन करने के लिए इक गए थे, इस पर पुलीस ने उन पर लाठियों का आक्रमण किया। मैंने देखा कि एक यूरोपियन पुलिस-अफसर ने लाला लाजपतराय पर लाठियों की वर्षा की। इस घटना के

• ०० नामा ००

प्रिल, सन् १६२६ को मैंने एसेम्बली बम-घटना और उसके सम्बन्ध में भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी का समाचार पढ़ा। इसके बाद मुमे यशपाल मिले, जिन्होंने मुम्म से बतलाया कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के लिए षड्यन्त्रकारी दल की ओर से नियुक्त किए गए थे। यशपाल ने कहा था कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के लाखों आदिमियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी समय यशपाल ने मुमे दल का सदस्य बनाया था। यशपाल ने मुमे दल के सिद्धान्त बतला दिए थे।

## साध् के वेष में

इसके बाद मुख़्बिर ने कहा कि मैं २४ श्रागस्त, सन् १६२६ को दिल्ली बुलाया गया । वहाँ वॉयसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में मुमसे दिल्ली से ६ मील दूर पियाऊ के स्थान पर साधू के वेष में मौजूद रहने के लिए कहा गया। परन्तु इंसराज "वायर्लेस" के न पहुँचने के कारण श्रीर मोटर साइ-किल से गिर जाने से यशपाल के चोट लग जाने के कारण ्वाक्षाः ्०वाक्षाः ००वाक्षाः ००वाक्षाः ००वाक्षः विदेश्व उड्डाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थिगित करना पड़ा, कि वॉयसरॉय इक्नलेएड से लौट कर आए थे आरि एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देने वाले थे। पियाऊ में करीव सन्ना दो महीने रहने के बाद में यशपाल के यहाँ से हंसराज के पास खबर ले जाने के लिए लायलपूर गया। सुखदेवराज ने आकर दरवाजा खटखटाया। हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे बातचीत की। इसके बाद मैंने हंसराज को खबर दो और रेलवे-स्टेशन चला आया। लायलपूर से लाहीर तक मैंने और सुखदेवराज ने एक ही ट्रेन से सकर किया था।

इस के बाद मैंने सुख हेवराज का भगवतोचरण के मकान पर देखा था। दल के सब सहस्य सुख हेवराज को सिराजु होला कहा करते थे। उसका कार्य दल के सदस्यों के लिए साइकिल का प्रबन्ध करना था।

मई महीने के बीच में मैं अमीरचन्द और हंसराज "वायर्लेस" के साथ लायलपूर से २३ बम लाया था।

### सदस्यों पर सङ्कट

२= मई को मुमे खबर निली, कि भगवताचरण बन को परीचा करने में घायल हा गए। मैं श्रीर शिव रावी के किनारे घटनास्थल पर पहुँचे श्रीर देखा कि उनकी दशा श्राशक्काजन है।

इसके बाद मुखबिर ने, जेल से भगतिसंह और बदुकेश्वर दत्त के खुड़ाने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया था, उसका हाल बतलाया । मुखबिर ने कहा, कि भगतिसंह श्रीर बदुकेश्वर दत्त को बोस्टल जेल से श्रदालत लेजाने के लिए जो जेल की लॉरी तैनात की गई थी, उसके बोर्स्टल जेल में झाने को सूचना बाक्ष ०० नाक्ष विश्व के कार्य पर मैं नियुक्त किया गया था। जेल की लॉरी को बोर्र्टल जेल की छोर छाते हुए देख कर मैंने दल को जाकर सूचना दे दी।

यशपाल से मुक्ते २ जून को ६ बजे सबेरे मालूम हुआ, कि कि भावलपूर रोड के मकान में बम फटने की घटना हो गई थी, इस्रालिए दल के सदस्य खतरे में हैं। मैंने यशपाल और चन्द्रशेखर आजाद को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था, अपने पास रख लिया था। उनको लोग "बड़ा दादा" कहते थे।

इसके बाद मुख़बिर ने २३ दिसम्बर, सन् १६३० को बॉयसरॉय की ट्रन चड़ाने की घटना का वर्णन किया।

२२ जुलाई, १६३१: श्राज सुखदेवराज के विरुद्ध सुखबिर इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर द्रिब्यूनल ने श्रमियुक्त के वकील मि० श्यामलाल से सुखबिर से जिरह करने के लिए कहा।

इसी बीच में अभियुक्त मुखदेवराज ने अदालत के सामने
एक अर्जी पेश की, जिसमें वहा गया था कि मैं दिल्ली षड्यन्त्र
केस के आंभयुक्त घन्वन्तरि, वैशम्पायन, जिनका दूसरा नाम
शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुखबिर से जिरह नहीं
करना चाहता। दो मुखबिरों ने अपने बयानों में कहा है, कि
उपरोक्त अभियुक्तों ने उन मुखबिरों से किसी विषय में बयान
दिए हैं। मैं उन अभियुक्तों से मिल कर यह जानना चाहता हूँ,
कि उन्होंने मुखबिरों से कोई बात कही थी या नहीं।

इस अर्जी पर दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद ट्रिच्यूनल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट से सिफारिश करूँगा कि वह अभियुक्त सुखदेवराज के दिल्ली षड्यन्त्र के उपरोक्त अभियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे।

ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट को इस सम्बन्ध में एक आवश्यक पत्र

तिस्ता । सुखदेवराज श्रीर दिल्ली षड्यन्त्र के श्रभियुक्तों से मिलने के समय तक मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई ।

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से मुखबिर मदन-गोपाल को पेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा कि मैं मुखबिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरह के बाद पेश करूँगा।

इसके बाद श्रदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

सुखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में पेश हुए हैं, वही मेरे विरुद्ध भी पेश किए जायँगे। इस-लिए उनकी जिरह तब तक न होनी चाहिए, जब तक कि मैं दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिल न लूँ।

अदालत ने जेल-सुपरिष्टेर्एडेस्ट को अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियक्तों से मिलने की इजाजत देने के लिए लिखा।

मुर्खाबर इन्द्रिपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का और अदालत में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से मिलने का प्रबन्ध रहेगा। उसी समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर सकता है। इसके बाद उससे कुछ चीजों और काराजों की शनाखत करने के लिए कहा गया, जोकि भावलपूर रोड के बँगले पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शनाखत करके कहा कि यह मेरी है।

सुखदेवराज ने कहा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वह श्रीरत की धोती है।

मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा कि हंसराज "वायर्लेस" ने मुक्तसे कहा था, कि श्रभियुक्त श्रमरीकसिंह मीठा-बाजार की बम-घटना •• समय वह सूट-केस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान श्रीर हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुम्से यह भी कहा था, कि सुखदेवराज से मालूम हुआ है, कि दल ने २०,००० रुपए एकत्र करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है।

मि० सलीम के प्रश्न करने पर मुख बिर ने कहा कि मैंने पुलीस के ऋत्याचारों से बचने के लिए माफी स्वीकार कर ली थी।

२२ जुलाई, १६३१: त्राज मि० देवराज साहनी एडवोकेट ने स्पेशल ट्रिच्यूनल के सामने दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस के मुखबिर इन्द्रपाल की त्र्योर से जमानत पर छोड़ने के लिए एक त्र्यापिश की। श्राची इस प्रकार थी:

"(१) मुख्बिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रक्खा गया है श्रौर उसे दूसरे विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं ही जाती। यद्यपि वह एक श्रच्छी श्रेणी का कैदी है, फिर भी उसे इस गर्मी की ऋतु में श्रपनी छोटो कोठरी के श्रन्दर ही सोना पड़ता है। वह एक ऐसी कोठरी में रक्खा गया है, जिसमें जेल-नियमों के भङ्ग करने वाले श्रपराधो केदी रक्खे जाते हैं। दिन के समय भी उसे श्रपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की श्राङ्गा नहीं दी जाती। जेल में उसे श्रपने सम्बन्धियों या कानूनी सलाह-कारों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किल के बाद श्रदालत के सामने श्रजी पेश करने पर मुखबिर को श्रपने कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत मिली, जिसे कि जेल के श्रधिकारियों ने श्रस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन कैदी होने के कारण उसे श्रपना भोजन जेल के बाहर से मँगाने का श्राधिकार है। उसके सम्बन्धो उसके लिए किताबें श्रीर दूसरी

- (२) जेल के श्रिधकारियों का यह कार्य ग़ैरकानूनी है श्रीर श्रदाबत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णय किया है, हस्तचेप करने का श्रिधकार है।
- (३) मुख़्बिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ यह सब व्यवहार गवर्नमेएट के आदेशों के अनुसार किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेएट का ख्याल है कि मुख़्बिर ने सबूत-पत्त का समर्थन पूर्णतया सन्तोषजनक रीति से नहीं किया। मुख़्बिर को यह भी मालूम हुआ है, कि उसके और अन्य मुख़्बिरों के बीच में पत्तपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे मुख़्बिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी मुख्विधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक मुख्विधाएँ दी जाती हैं।
- (४) इस ग़ैरक़ानूनी हिरासत से मुख़्बिर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव गड़ा है।
- (४) इसिलए मुख़िबर की प्रार्थना है कि खदालत उसकी गवाही लेने के लिए अधिकारियों को खाझा दे कि मुख़िबर गर-क्रानुनी हिरासत से हटा दिया जाय और उसके साथ विचाराधीन के दियों का-सा व्यवहार हो। निम्न-लिखित सुविधाओं के लिए उसकी विशेष प्रार्थना है:
  - (१) खुले में सोने की इजाजत दी जाय।

- - (२) दूसरे विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहने की इजाजत दी जाय।
  - (३) दूसरे विचाराधीन क्वेदियों की तरह उसे श्रपने सम्बन्धियों श्रीर क्वानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाजत दी जाय।
  - (४) प्रिजन ऐक्ट के अनुसार उसके सम्बन्धियों को कितावें और दूसरी आराम की चीजों के भेजने की इजाजत मिले।
  - (४) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय। जेल-श्रिधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे जमीन पर ही सोना पड़ता है। श्रब तक वह श्रपनी कोठरी में तीन बिच्छुश्रों को मार चुका है।
- (६) मुखबिर की प्रार्थना है कि वह जमानत पर छोड़ दिया जाय। अब तक किसी अदालत ने उसकी जमानत की दरख्वास्त नामखूर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने जाब्ता फीजदारी की ३३७ दका के अनुसार मुखबिर को जमानत पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया।"

द्रिब्यूनल ने जेल के सुपरिष्टेष्डेष्ट से इस विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

२० जुलाई, १६३१: आज दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने उन सबृत के गवाहीं से जिरह नहीं की, जिसकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने आज दर्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था, कि सेग्ट्रल जेल के सुपरिग्टेग्डेग्ट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने देने और गैर-कानूनी हिरासत के हटा लेने के सम्बन्ध में, स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आहा दी थी, उसका पालन नहीं किया।

द्रिब्यूनल के प्रेजिडेएट मि० ब्लैकर ने मि० श्यामलाल से कहा कि जेल के सुपिरएटेएडेएट ने श्रदालत के पास सूचना भेजी है, कि हम श्रदालत के हुक्मों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे हुक्म पुलीस के इन्पेक्टर जेनरल की श्राक्काश्रों के विरुद्ध हैं।

२४ जुलाई, १६३१: ऋभियुक्त सुखदेवराज को गैर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में खेशल ट्रिब्यूनल ने जो फैसला सुनाया था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध में ऋभियुक्त सुखदेवराज ने कल सबृत के गवाहों से जिरह करने से इन्कार कर दिया था श्रौर आज खेशल ट्रिब्यूनल के सामने उसने निम्न-लिखित ऋर्जी पेश की:

"कल मैंने अपने वकील लाला श्यामलाल को सबृत के गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्त-लिखित कारण थे:

- "(१) लाहौर संष्ट्रल जेल में गैर-क़ानूनी हिरासत में होने के कारण में अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता।
- "( < ) यद्यपि श्रदालत ने न्याय की दृष्टि से मुक्ते श्रन्य श्रभियुक्तों से मिलने की इजाजत दे दो थी, फिर भी लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिष्टेष्डेष्ट ने श्रदालत के हुक्मों को पालन करने से इन्कार कर दिया।
- "(३) मैंने श्रदालत से तब तक के लिए श्रपनी कार्रवाई स्थिगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न दूर हो जायँ श्रोर सफाई के लिए मुक्ते उचित सुविधाएँ न दे दे जायँ, परन्तु श्रदालत ने ऐसा करने में श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की श्रीर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी।

"कल अदालत से जेल लौटने पर जेल के डिप्टी सुपरिएटेए

ब्राक्त ०० व्याक्त विचाराधीन केंद्री मेरे साथ रहने के लिए बैठे रहा करेंगे। रात के वक्त वे केंद्री विचाराधीन केंद्रियों के वॉर्ड में अपनी बैरकों में चले जाया करेंगे।

"इधर कुछ हफ्तों से सरकार का जैसा हठपूर्ण रुख रहा है, उसे देख कर मेरे सामने यह बात विल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। सरकार ने श्रदालत के फैसलों की श्रवज्ञा करने में कोई सङ्कोच नहीं किया। जब उसने मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्नों का ऋर्थ पत्तपातपूर्ण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे साथ पर्दे के आड़ में जैसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा है। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी के प्रति श्रसम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा कैसा ही कट्टर दुश्मन क्यों न हो। परन्तु कुछ कारणों से मुक्ते यह विश्वास हो गया है कि पञ्जाब-सरकार मेरे मामले से दिलचस्पी रखती है श्रीर वह दिलचरपी बिल्कुल निष्पच नहीं है। मेरे सामने जो बार्वे मौजूद हैं, उनको देखते हुए मैं श्रपने विश्वास को बदल नहीं सकता। मैंने अपनी आँखों से उस पत्र को पढ़ा है, जोकि गवर्नमेस्ट के गृह-विभाग से इन्स्पेक्टर जेनरल श्रॉफ़ प्रिजन्स के पास भेजा गया है श्रीर जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण के साथ श्रादेश दिए गए हैं। इन श्रादेशों के श्रनुसार कार्रवाई होने से श्रदालत के हाथ में कुछ नहीं रह जाता।

## में न्याय चाहता हूँ

"आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत गैर-क्नानूनी

दे, वह बिल्कुल उचित है। हाईकोर्ट ने कैंदियों की शिकायतों की जाँच करने और उन्हें दूर करने के प्रबन्ध करने के लिए आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से आपके सामने में अपना मामला पेश कर रहा हूँ। में दया नहीं चाहता, श्रीमान, में फिर से दुहराता हूँ कि में न्याय चाहता हूँ। अगर अदालत के हिल्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोई कारण नहीं है कि में अपनी सफाई में समय और धन को नष्ट कहाँ। मुक्ते खेद हैं कि अदालत ने अपने हुक्नों की अवज्ञा देख कर भा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से मेरे मन में अत्यन्त गम्भोर आशक्काएँ हुई है। मैं यह अनुभव करने के लिए विवश हूँ कि न्याय नहीं हो रहा है।

"मेरी गैर-क़ानूनी हिरासत ६ जून, सन् १६३१ से प्रारम्भ हुई थी। श्रव करीव दा महीन के हा रहे हैं। जो कुछ मैंने कष्ट सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं हैं। मैं एक सिपाहों हूँ, मेरा कर्तव्य कहना नहीं, बांलक मार दिया जाना है। सिपाहों का सम्मान देश की सेवा में श्रपने जावन के समर्पण कर देने की हदता में है। मैं साधारण भारतीयों में से ही एक हूँ, जोकि कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सौभाग्यवश हम लाग कष्ट सहन करते-करते इतने श्रभ्यस्त हो गए हैं, कि उनकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।

#### कष्ट के साथ अपमान

'ऐसे समय, जबिक मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की आशा कर रहा था, जेल-अधिकारियों ने कष्ट के साथ अपमान जोड़ दिया। मैं अच्छी अेगी का कैदी हूँ और मैं अपने साथ अवाक्ता २० व्याक २ व्याक

"मैं अदालत से प्रार्थना करता हूँ, कि वह गवर्नमेण्ट के गैर-क्नानृतीपन को रोके।"

श्राची पढ़ लेने के बाद ट्रिन्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट से श्रदालत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने के लिए कहा।

इसके बाद सबूत-पत्त की त्रोर से एक मैजिस्ट्रेट, एक भङ्गी, एक दूध वाले श्रीर एक भिश्ती का गवाही हुई।

२६ जुलाई, १६३१ : श्राज भागराम के बीमार हो जाने के कारण दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई फिर स्थिगित कर ही गई। भागराम मेयो श्रस्पताल में भेज दिए गए थे।

श्रीभयुक्त-पक्त के वकील ने श्रीभयुक्त सं श्राभवाल में भेंट की थी। श्रापने श्रदालत से कहा कि श्राभयुक्त को बीमारी की हालत में भी हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं श्रीर हथ इंडियाँ चारपाई से बाँघ दी गई हैं।

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने स्पेशल ट्रिब्यूनल का आजा होने पर भी श्रमियुक्त सुखरेवराज का दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस के श्रम्य श्रमियुक्तों से मिलने की इजाजत नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट ने मि० श्यामलाल से कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिस्टे-खंखट ने लिखा है, कि जेतों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने ट्रिब्यूनल की श्राज्ञाश्रों के श्रनुसार कार्य करना स्त्रीकार कर लिया है। • जामाक्य विचाराधीन केंदियों के साथ रहने की इजाजत रहेगी।

श्रदालत ने मि० श्यामलाल से उपरोक्त विषय में श्रापना विरोध पेश करने के लिए कहा। उस पर ता० ३१ को बहस की जायगी।

### घदालत में इन्द्रपाल

जलपान के बाद श्रदालत के फिर बैठने पर मुखाबिर इन्द्रपाल पेश किया गया। श्रदालत ने उससे कहा, कि जेल-श्रिधकारियों ने उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने की इजाजत देना श्रोर धन्य शिकायतों को दूर करना स्वीकार कर लिया है। उसको सुरन्ना के विचार से केवल उसे बाहर सोन की इजाजत न मिलेगी।

अदालत ने इन्द्रपाल से यह भी कहा, कि वह प्रत्येक वृहस्पतिवार की अदालत के सामने पेश किया जायगा, उस समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है।

मुखाबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए भेजे गए हैं, वे निरत्तर हैं और उनमें से एक को नेन्न-रोग है।

इसके बाद खदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के मामसे की सुनाई प्रारम्भ की।

### सबुत को गवाही

लाहीर के खाँ साहब मोहम्मद खाँ तहसीलदार ने कहा, कि ४ सितम्बर, सन् १६३० को मैं तिब्बी पुलीस चौकी में बुलाया गया था। नन्दलाल नाम का एक व्यक्ति कुछ जगहें बतलाना चाहता था उसी सम्बन्ध में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। नन्दलाल मुक्ते और कुछ अन्य व्यक्तियों को बुद्धा नदी के पुल के पास मिग्टो पार्क में ले गया और मुक्ते कहा कि दो- एक रोज पहले मैंने यहाँ पानी में १४ बम फेंके थे।

मि० श्यामलाल ने जबानी गवाही पर श्रापित करते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट उस विषय में जबानी गवाही नहीं दे सकता, जिस विषय को वह जाब्ता फौजदारी की दफा १६४ के श्रानुसार लिख कर दर्ज कर सकता है।

श्रदालत ने मि० श्यामलाल की बात श्रस्वीकार कर दी।

इसके बाद गवाह ने श्रपनी गवाही के सिलसिले में कहा, रिक वे चौदह बम पानी से निकाले गए। उनमें से बारह एक अकार के थे। उनमें नीचे की तरफ एक छेद घौर एक पेंच कसा हुआ था। बाक़ी दो बमों में घोड़े बने हुए थे, वे बम पुलीस को दे दिए गए थे। उस समय बहाँ मि० रसेल और खाँ साहब सम्यद श्रहमद्शाह डी० एस० पी० मौजूद थे।

श्रदालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं द्वितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट हूँ। श्रमृतसर में रहने के समय मैंने दका १६४ के श्रनुसार कार्य किया था, परन्तु लाहौर तबादला हो जाने पर मुक्ते निश्चय नहीं था कि उस दका के श्रनुसार कार्य करने का मुक्ते श्रधिकार था या नहीं।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि

जहाँ तक मुमे मालूम है, मुमे लाहौर जिले में जाब्ता फीजदारी की दफा १६४ के अनुसार बयानों के दर्ज करने का अधिकार नहीं था। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुमे सी० आई० डी० के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। मैं वहाँ पुलीस के कहने से सरकारी नौकर की हैसियत से गया था। मैं वहाँ मौजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था। नन्दलाल ने बुद्धा नदी का ओर सब लोगों को ले जाने के समय थाने में पुलीस से उसका उद्देश्य नहीं बतलाया था। पानी कमर तक गहरा था जहाँ से बम निकाले गए थे। कुछ कॉन्स्टेबिल ताँगे पर नन्दलाल के साथ पल पर पहुँच गए थे परन्तु कोई कॉन्स्टेबिल नन्दलाल के पहले वर्ँ नहीं पहुँचा था।

दूसरे गवाह पञ्जाब यूनिवर्सिटी लायब्रेरी के लायब्रेरियन मिं० लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही में विद्यार्थियों को पुस्तकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा, कि मैं सुखदेवराज को पहचानने में असमर्थ हूँ। इसके बाद गवाह ने सुखदेवराज नाम के एक व्यक्ति की अर्जी पेश की जिस पर डी० ए० बी० कॉलेज के प्रिन्सिपल लाला साईदास की सिकारिश थी। सिकारिश के अनुसार मैंने सुखदेवराज को लायब्रेरी का सदस्य नियुक्त कर लिया था। सुखदेवराज ने लायब्रेरी से २२ एपिल, सन् १६३० को हो किताबें पढ़ने के लिए ली थीं। सुमे इस बात को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गबाह ने किताबों की शनाखत की।

३० जुलाई, १६३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल दिब्यूनल के सामने सनूत के अन्य गवाहों की गवाही दर्ज हुई।

सफाई के वकील मि० श्यामलाल और श्रमोलकराम कपूर

जिरह के उत्तर में गवाह ने वहा, कि मैं एक विवाह के लिए बर्तन और कपड़े खरीहने गूजरानवाला गया था। शाम को मैंने सुना कि पिएडत मदनमोहन मालवीय का एक व्याख्यान होगा। इसिलए मैंने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया। मैं और दयालसिह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने कारण हम लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसिलए लौट आए।

गवाह ने कहा कि मैंने श्रभियुक्त श्रमरीकसिंह को उस कमरे के कीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम फटा था। मेरा बयान पुलीस चौकी में दर्ज किया गया था। वहाँ मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उन दोनों सिक्खों की शनाखत कर सकता हूँ जिनको मैंने बम फटने के एक रात पहले ब्रह्म-श्रखाड़े में देखा था। मैंने केवल यह कहा था, कि मैं उनमें से एक की शनाखत कर सकता हूँ। पुलीस के यह पूछने पर कि क्या ब्रह्म-श्रखाड़े में मैंने किसी सिन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने उत्तर में कहा था कि नहीं।

### देवीदयाल का बयान

गूजरानवाला के फोटोमाफर पिष्डत देवीदयाल ने कहा कि १६ जून, सन् १६३० को सबेरे क्ररीब नौ बजे पुलीस ने मुक्ते ब्रह्म-अखाड़े के घटनास्थल की फोटो लने के लिए बुलाया था, जहाँ बम फटा था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई। जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त मुखदेवराज का मामला पेश हुआ। **CABIN OCARRIN COARRIN COARRIN OCOARRIN COARRINOO ARRINOOARRINO** C

पठजाब यूनिवर्सिटी लायबेरी, लाहौर के मि० बाबूराम सूद ने कहा कि नं० ४६७८ के नाम मैंने दो किताबें "प्रिन्सिपलस आफ क्रिमिनॉलोजी" और "प्लेजैंग्ट एएड अनप्लेजैंग्ट" लायबेरी से दो थीं। गवाह ने कहा कि मैंने लायबेरी में अभियुक्त सुखदेवराज को देखा था, परन्तु यह नहीं कह सकता कि यह बही व्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं।

## एक मल्लाह को गवाही

मोहम्मद्दीन नाम के मल्लाह ने श्राभियुक्त सुखदेवराज की शनाखत करते हुए कहा, कि यह भी उन व्यक्तियों में थे जो कि डी० ए० वी० कॉलेज से रावों के किनारे नौका-विहार करने के लिए श्राया करते थे। करीब एक साल पहले श्राभियुक्त ने मेरी नाव का उपयोग किया था। इनके साथ दो व्यक्ति श्रीर थे। वे तीन साइकिलें मेरे पास छोड़ नए थे और नाव उस पार ले गए थे। परन्तु वे उस रात को लोटे नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने, जिसने श्रपने श्रापको एक श्राभियुक्त का भाई बतलाया था, मुमसे साइकिलें माँगीं। उसने कहा, कि सुखदेवराज एक पेड़ से गिर गए थे श्रीर श्रपने घर चले गए हैं। मैंने सब साइकिलें उसे लौटा दीं श्रीर उससे एक रसीद ले ली, मैंने उस रसीद को अपने मोंपड़े में रख लिया था। लेकिन बाढ़ में मोंपड़ा बहु गया।

मि० श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने ऋभियुक्त से पास लिया था, परन्तु बाढ़ में वह मोपड़े के साथ बह गया।

प्र0—क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने का अधिकार था ? टबाााा ○०वााााा ○००वााााा ○००वाााा। ○००वाााा। ○००वाााा ○००वााा। ○००वााा। ०००वाा। ०००वाा। ०००वाा। ०००वाा। ०००वाा। ०००वाा। यें ने छुट्टी के लिए बन्द हो गया था या बन्द होने ही वाला था। मैंने उन्हें नाव दे दी थी, क्यों कि कॉलेज के द्याधिकारियों से नावों के न देने के लिए कोई हुक्म नहीं मिला था।

### सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल की गवाही

सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल नसीरउद्दीन ने कहा कि १६ जुलाई, सन् १६३० को शिमला में सब प्रान्तों के गवर्नरों के एकत्र होने के कारण मैं धरमपूर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया था। क्ररीब आठ बजे सवेरे रेल-मोटर बर्मा-गवर्नर को लेकर पहुँची। जब वह सुरङ्ग से होकर जा रही थी, उस समय मैंने ऋभियुक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहीर के श्रमीरचन्द को मैं जानता था, सुरङ्ग के किनारे खड़े हुए देखा। बर्मा-गवर्नर को लेकर जब रेल-मोटर निकल गई तब सब श्रभियक्त चले गए। मैं उनके साथ-साथ चला। पास के एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था "किराए के लिए खाली है।" थोड़ी देर के बाद मैंने अमीरचन्द को बाहर निकलते द्वए देखा, तो मुमे निश्चय हो गया कि वे यहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को उच अफसरों के पास उनके वहाँ रहने के विषय में खबर देने के लिए भेजा। मैं छिपा हुआ रहा। श्रकसर क़रीब ४ बजे शाम को पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि श्रभियुक्त यहाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने पर मकान खाली था।

मि० श्यामलाल ने श्रदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है।

सरकारी बकील ने इसका विरोध किया, परन्तु श्रदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज को जिरह करने की इजाजत दे दी।

सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि मैंने श्रिभियुक्त की जाँच गिरफ्तारी के वॉरएट निकलने के क़रीब दो महीने पहले ही की थी। मैंने धरमपुरा में श्रिभियुक्त की जाँच की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था।

## श्रमियुक्त की भर्जी

इसके बाद सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने ऋभियुक्त सुखदेवराज की श्रोर से निम्न-लिखित ऋजी पेश की:

"ऋत्यन्त श्रादर के साथ प्रार्थना है कि—

- "(१) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की ग़ैर-क़ान्नी हिरासत दूर करने और अभियुक्त को क़ैदियों के साथ रखने के मामले में जो उपाय प्रहण किया है वह क़ान्न की आवश्य-कताओं की पूर्ति नहीं करता। वह उपाय केवल ग़ैर क़ान्नी ही नहीं है, बिल्क उपहास के योग्य और अयन्त अनुचित है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि सरकार के उत्तरदाई अफसर क़ान्न को धोखा देने का प्रयन्न करें और एक विचाराधीन क़ैदी को इस प्रकार कष्ट दें। क़ान्न की ऐसी स्पष्ट अवझा किसी साधारण मुक़दमा लड़ने वाले के लिए तो शोभनीय हो ही नहीं सकती, शिक्त-सम्पन्न गवर्नमेएट के लिए कैसे शोभनीय हो सकती है, जो कि देश में अमन और क़ान्न की रच्चा का दावा करती है।
- "(२) जेल-श्रिधकारी स्वभावतः, श्रदालत के हुक्मों के पालन करने के लिए जो विचिन्न उपाय प्रहण किए गए हैं, उनकी सम्पूर्ण सूचना भी श्रदालत को नहीं देना चाहते।
- "(३) सुपरिएटेयडेएट ने श्रभियुक्त के साथ रहने वाले क्रैदियों के सम्बन्ध में निम्न-लिखत आज्ञा निकाली है:

्यामा ००व्यामा ०

"अभियुक्त जो कि पञ्जाब युनिवर्सिटी का एक विशेष योग्यता प्राप्त मेजुरट है, उपरोक्त योग्यता वाले कैदियों के साथ रह कर मुश्किल से साथ रहने का कोई सुख श्रनुभव कर सकता है।

"(४) श्रभियुक्त की प्रार्थना है, कि जेल-श्रधिकारियों का उपाय निम्न-लिखित कारणों से ग़ैर-क्रानृती श्रौर श्रनु-चित है:

"(क) क़ानून का र्ञाभप्राय है, कि सब विचाराधीन क़ैदी एक साथ रहें। वे परस्पर एक-दूसरे से श्रदालत के कहने से ही श्रलग किए जा सकते हैं।

"(ख) जेल इस ढङ्ग से बने हैं, कि उनमें विचाराधीन क़ैदियों के लिए श्रलग ब्लॉक रहता है।

"(ग) श्रभियुक्त को बिना किसी क्रानृनी श्रोचित्य के द्राइ-कोठरी में रक्खा गया है। क्रानृन के श्रनुसार श्रभियुक्त को बिचाराधीन कैदियों के ब्लॉक में ही रखना चाहिए। रौर-क्रानृनी हिरासत कुछ कैदी साथ रहने के लिए भेज देने से नहीं दूर हो सकती, वह कैदी को द्राइ-कोठरी से उस स्थान में हटा देने से ही दूर हो सकती है जहाँ विचाराधीन कैदी रक्खे जाते हैं।

"(घ) त्रिजन ऐक्ट की दफा ६० में प्रान्तीय गवर्नमेएट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम की दूसरी दफा में, जिसको ट्रिब्यूनल ने श्रमियुक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त समम कर श्रपने २० जलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, स्पष्ट लिखा है, कि ए क्लास के कैदी, जहाँ जगह हो, दूसरे कैदियों से •नााााः ०० नााााः ०० नााााः ०० नााााः ०० नााााः ०० नााााः ०० नाााः ०० नााः ०० नां विद्यां के हुक्म में निर्णय किया है। कानून का श्रामिप्राय है कि कैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में एक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के कैदियों श्रीर साधारण श्रेणी के कैदियों का साथ नहीं हो सकता।

- "(ङ) जेल-श्रिधकारियों ने जो उपाय प्रहण किया है, वह श्रसाधारण है श्रौर कानून के किसी नियम के श्रनुसार नहीं है।
- "(च) यह उपाय केवल श्रिभयुक्त पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाता, बल्कि उन तीनों विचाराधीन कैंदियों पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जो कि श्रिभयुक्त के साथ रहने के लिए भेजे जाते हैं। यह प्रतिबन्ध किसी कानून के श्रनुसार उचित नहीं है। ये तीनों विचाराधीन कैंदी जेल-सुपरिएटेएडेएट की श्राह्माश्रों को मानने से इन्कार कर सकते हैं। वे श्रदालत से इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कठिनाई हल करने का यह कोई क्वानूनी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन कैंदियों पर ग़ैर-क्रानूनी प्रतिबन्ध है, यह ग़ैर-क्रानूनी है श्रीर श्रमानुषिक भी है।
- "(छ) कैदियों के साथ रहने का तात्पर्य इच्छानुकूल स्पौर स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का तात्पर्य यह नहीं है, कि किसी निश्चित समय पर उसका प्रबन्ध कर दिया जाय।
- "(ज) जेल-श्रिधकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का प्रबन्ध किया है, उसमें साथ भोजन करने तक का श्रवसर नहीं दिया। साथ भोजन करने के श्रिधकार से वे भी विश्वत नहीं किए जाते जो श्रवग कोठरी में रक्खे जाते हैं।

"(म) श्रिभियुक्त श्रौर उसके साथ रहने वालों के बीच में कोई समता नहीं है। श्रिभियुक्त उनके साथ रहने का सुख मुश्किल से श्रनुभव कर सकता है।

",कैदियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिंसा का भाव है, श्रभियुक्त को उसमें श्रधिक कष्ट श्रनुभव हुत्रा है। श्रभियुक्त को उससे छुटकारा मिलने में प्रसन्नता होगी।

- "(व) अभियुक्त श्रन्छी श्रेणी के कैदियों के साथ बैडिमिएटन, वॉलीबॉल श्रादि खेलों के खेलने से भी विश्वत है।
- "(४) सुपरिन्टेरिडेरिट ने ट्रिब्यूनल की २४ जुलाई की आज्ञा के अनुसार ट्रिब्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं दी, उन्होंने अभियुक्त को सेन्ट्रल जेल के अच्छी श्रेणी के कैंदियों के साथ न रखने का कोई कारण नहीं बतलाया। और उन्होंने अभियुक्त और उसके साथ रहने वाले कैंदियों की कोई समता नहीं दिखलाई।
- "(६) श्रभियुक्त बहुत समय से ग्रैर-क्रानूनी हिरासत में है। इसलिए प्रार्थना है, कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को श्राज्ञा दी जाय कि वे श्रभियुक्त को श्रच्छी श्रेणी के क़ै दियों के साथ रक्खें, उसकी ग्रैर-क़ानूनी हिरासत हटा दें और श्रभियुक्त पर लगाए गए श्रनुचित प्रतिबन्ध हटा दें। प्रार्थना है कि इसके श्रनुसार कार्य न होने पर श्रभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया जाय श्रीर हाईकोर्ट से यह ट्रिब्यूनल सिफारिश करे कि ग्रेर-क्रानूनी हिरासत के लिए जेल के उत्तरदाई श्रकसरों को श्रदालत के श्रपमान करने के श्रपराध में द्रा दिया जाय। श्रदालत को किसी भी हालत में श्रव इस ग्रैर-क़ानूनी हिरासत को बढ़ाना न चाहिए।"

३१ जुलाई, १६३१: सब्त के गवाह मि० दुर्गाप्रसाद ने, जो शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड्यन्त्र केस के नौ ध्रिमयुक्तों के बीच में अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की। गवाह ने वहां कि अभियुक्त ने पिछले साल धरमपुर में मेरा मकान किराए पर लिया था। किराएनामे पर उसने अपना नाम कुन्दनलाल और पूरा पता लिखा था। अभियुक्त के साथ एक और व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतलाया था। जब अभियुक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह लँगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियुक्त ने मुमसे कहा, कि मेरे पैर में मोच आ गई है।

## गिरदावर कानूनगो की गवाही

लाहौर के गिरदावर कानूनगो सरदार करतारसिंह ने श्रापनी गवाही में कहा कि मेरे समुर का एक मकान गवनमेएट प्रेस के पीछे हैं। उसी जगह मुसम्मात धनदेवी का भी एक मकान है। मुसम्मात धनदेवी का मकान इन्द्रपाल नाम का एक व्यक्ति किराए पर लिए हुए था, जिसको मैं जानता था।

इस पर मुखविर इन्द्रपाल दस श्राभियक्तों के बीच में शनाखत के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन श्राभियक्तों में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब द्रिब्यूनल के प्रेजिडेस्ट ने इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा कि "यह इन्द्रपाल है।" इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल श्रापनी स्त्री श्रीर तीन भाइयों के साथ रहा करता था। कुछ समय के बाद श्राभियक्त जहाँगीरी श्रीर कुन्दनलाल भी वहाँ श्राए श्रीर मकान के ऊपरी के हिस्से में रहने लगे। कुछ दूसरे व्यक्ति भी उन लोगों के पास श्राया करते थे, जिनको मैं देख सकता विशासक्य के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस मकान में रहते थे या वहाँ जाया करते थे। गवाह ने कुष्णगोपाल, कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयप्रकाश, हरनामसिंह और सुखदेवराज की श्रोर इशारा किया।

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुख-देवराज का नाम मुक्ते लाहौर कोर्ट में शनाखत की परेड के बाद मालूम हुआ था।

जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज को इन्द्रपाल के मकान पर मई श्रीर जून सन् १६३० में ४ या ६ बार जाते हुए देखा था। गवाह के यह कहने पर, कि मैंने सुखदेव-राज के साथ एक श्रीर सडजन को इन्द्रपाल के मकान में जाते हुए देखा था, श्रदालत में हँसी हुई।

मि० सलीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि वह सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फोटो दिखलाया गया। फोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मैंने उस मकान में ऐसे आदमी का कभी नहीं देखा था, लेकिन फोटो की ओर फिर देख कर उसने कहा, कि मुक्ते याद आ गया कि यह यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस मकान में आया करता था। गवाह ने कहा कि मैंने पुलीस को सुखदेवराज का नाम बतलाया था ओर मुक्ते सुखदेवराज को हालिया नहीं बतलाई थी। मुक्ते पुलीस ने सुखदेवराज का नाम बतलाया था आरे मुक्ते सुखदेवराज को शानाखत करने के लिए कहा था, जोकि शालामार बारा में गिरफतार किया गया था। दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मैंने शनाखत की थी, पुलीस ने शनाखत के बाद मुक्ते बतलाए थे। गवाह ने कहा, कि पुलीस ने सुक्ते सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु

• ०० व्याक्त विश्व विश्

इस गवाह की गवाही लगातार मनोरञ्जक रही। वह अश्नों का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, परन्तु बाद में अपना उत्तर बदल दिया करता था।

मि० सलाम श्रीर रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने गवाह से प्रश्न पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया।

इसक बाद अदालत की कारंवाई स्थिगित हो गई।

ता० २१ जुलाई को दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस की भी सुनवाई हुइ। सबूत की आर स कंवल गूजरानवाला के दयालसिंह नाम क व्यक्ति की गवाही हुइ थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि मैन १८ जून, सन् १६३० की रात को ब्रह्म-अखाड़। में दो सिक्ख नवयुवकों को देखा था। गवाह अभियुक्त अमराकसिंह और गुलाबसिंह की शनाख्त नहीं कर सका, जोकि ११ बाहर। व्यक्तियों के साथ मिला दिए गए थे।

इसकं बाद सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने गवाह सेः जिरह की।

१ अगस्त, १६३१: आज दूसरे लाहौर पड्यन्त्र केस में अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्जी पर बहस हुइ, जिसमें कहा गया था कि आभयुक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए अच्छी। भेगी के कींद्यों की प्रवन्ध होना चाहिए।

मि० श्यामलाल ने बहुस में कहा कि यद्यपि अदालत ने निर्णय किया था कि सुखदेवराज की रौर-क़ानूनी हिरासत हटा देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने अभियुक्त को केवल साधारण केदियों के साथ रहने की इजाजत दी और अदालत के साने उन कारणों को बतलाने से इनकार कर दिया, जिनसे अभियुक्त को ट्रिब्यूनल की आझा-नुसार उसी की श्रेणी के केदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकी।

मि० सलीम—श्रापका तात्पर्य यह है, कि श्रिभियुक्त की गिनती ए क्रांस के क़ैदियों में होनी चाहिए श्रीर उसके श्रमुसार उसे श्रच्छा श्रेणी के क़ैदियों के साथ रहने की हजाजत होनी चाहिए श्रीर उसके रहने का स्थान दूसरे क़ैदियों से श्रलग होना चाहिए ?

मि० श्यामलाल-जी हाँ।

इसके बाद ट्रिच्यूनल के सदस्य १४ मिनट तक परस्पर स्रालाह करते रहे ।

मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा—पांद आप यह नहीं बतलाते कि सभियुक्त सुखदेवराज से आपको क्या आशहा है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार अग्ना निर्णय देने के लिए बाध्य हैं। हम आशहाओं का अनुमान नहीं लगा सकते।

सरकारी वकील पिष्डत ब्वालाप्रसाद ने कहा—मैं उन कारणों को केवल मि० श्यामलाल की उपस्थिति में बतला सकता हूँ, परन्तु श्रभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं बतला सकता।

मि० सलीम-परन्तु मि० श्यामलाल अन्हें श्रभियुक्त सुख-देवराज से छिपा नहीं सकते ।

मि० श्यामलाल—मेरा सम्पूर्ण श्रधिकार श्रभियुक्त सुखदेव--राज की श्रोर से प्राप्त है।

सरकारी वकील पं० ब्वालाप्रसाद—ऐसी परिस्थिति में श्रदा-लत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुक्ते गवर्न-मेण्ट से सलाह कर लेना जरूरी है। इसके लिए मैं समय चाहता हूँ।

त्रवालत ने सरकारी वकील को समय देना स्वीकार कर लिया त्रौर ता० ६ त्रगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। ऋभियुक्त सुखदेवराज की प्रार्थना पर मामले की कार्रवाई भी तब तक के लिए स्थगित कर दी गई।

३ अगस्त, १६३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की कार्रवाई अभियुक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थिगत हो गई। अभियुक्त भागराम ने द्रिब्यूनल के प्रेजिडेएट के पास पन्न लिखा था कि मेरी अनुपस्थित में मेरी और से कोई पैरवी न करे। इसलिए अदालत की कार्रवाई स्थिगत कर दी गई।

श्रिभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका, क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में सलाह करने के लिए हाईकोर्ट की इजाजत से दिल्ली में दिल्ली षड्यन्त्र केस के श्रिभियुक्त धन्वन्तिर, विद्याभूषण और वैशम्पायन से मिलने के लिए गए थे।

४ श्रागस्त, १६३१: श्राज दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस में श्राभयुक्त भागराम की बीमारी के कारण श्रदालत की कार्रवाई फिर स्थिगित हो गई।

भागराम ने स्पेशल द्रिच्यूनल के सामने आज एक अर्जी पेश

○बााााः ○○बााााः ○○वााााः वारां यह विश्वास विलाए अस्पताल में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर, कि मैं मेथो अस्पताल में स्थायी रूप से दवा करने के लिए लाया गया हूँ, मैंने अदालत में अपनी अनुपस्थित के लिए अपनी पैरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में मैंने देखा कि मैं केवल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी रूप से दवा कराने के लिए नहीं। मैं पहली अगस्त को अस्पताल से जेल भेज दिया गया था।

मेयो श्रस्पताल में ठीक तरह से श्रीर सहानुभूति के साथ श्रीषिघ होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुइ दिखलाई पड़ने लगी थी। मेरा बायाँ हाथ हिलने लगा था, यद्यपि वह एक बार फिर बेकाम हो गया था। मुम्ने विश्वास है, कि मैं श्रच्छा हो गया होता, श्रगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। जेल की श्रीषिघ फिर प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से प्रारम्भ हो गया। इस समय मुम्ने बेहोशी के दौरे श्रा जाया करते हैं श्रीर मेरा बायाँ श्रक्त हरकत करने में श्रसमर्थ है। बिना सहायकों के सहारे मैं पेशाब तक नहीं कर सकता।

# "पानी के लिए मुफे चिल्लाना पड़ता है"

तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए:
गए हैं, सहानुभूति के साथ श्रीर ठीक तरह से कार्य नहीं करते।
बे शुश्रूषा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुक्तेः
चिक्ताना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींदः
में सो जाते हैं।

मैं अदालत को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार.

श्रवाता की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा डालने का नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस विषय में जितनी जल्ही हो, उतना ही श्रच्छा है। मेरा विश्वास है कि मेरे लिए श्रच्छा ही है, श्रगर श्रवालत की कार्रवाई में जल्दी हो। परन्तु मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जेल के श्रधिकारियों श्रीर सरकार की यह जबर-दम्त कोशिश है कि मैं श्रपनी श्रवादियों वापस ले लूँ।

उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर मैं अपनी अनुपिश्विति में दूनरे किसी को अपनी पैरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को, शरीर और मन की ऐसी हालत में ठीक तरह से सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने क़ानूनी सलाहकार को तब तक पैरवी करने का अधिकार नहीं देता, जब तक कि मैं मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से औषधि कराने के लिए न भेज दिया जाऊँ, या जब तक मैं ठीक तरह से दवा कराने के लिए जमानत पर न छोड़ दिया जाऊँ।

श्रजी पर बाद में किसी समय विचार होगा।

### गम्भीर दोषारोपण

जो श्राभियुक्त श्रदालत में हाजिर हुए थे, उन्होंने एक दूसरी श्रजी ट्रिच्यूनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि सेएट्रल जेल के हाते के श्रन्दर श्रत्यन्त नियम-विरुद्ध श्रौर श्रमा-नुषिकता का ज्यवहार किया जाता है। एखाब सरकार ने सी० श्राई० डी० श्रौर जेल-श्रिधकारियों से मिल कर हम लोगों का श्रपनी उचित सफाई से विश्वत करने के लिए एक पड्यन्त्र बना लिया है। यह बात मुखबिर मदनगोपाल श्रौर इन्द्रपाल ने जेल-श्रिधकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे श्रौर प्रमाण में • बाक्क ाक्षण काक ०० वाक ० वा

हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हजम कर सकता है। हम लोगों को धूल में मिला हुआ गेहूँ का आटा दिया जाता है। इधर कुछ दिनों के अन्दर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुल सड़ी हुई होती है।

हमारी प्रार्थनाश्रों के उत्तर हंसी में दिए जाते हैं। जेलश्रिषकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से
मिलना बन्द कर दिया, कि एक ध्रिभयुक्त के पास एक काराज
निकला, जोकि उसने जेल-श्रिषकारियों को देना श्रस्त्रीकार कर
दिया। उस श्रिभयुक्त ने सुपरिएटेएडेएट से कहा कि उस काराज
में मामले की सफाई के सम्बन्ध में कुछ सलाहें लिखी हैं। इसलिए
में उसे जेल-श्रिषकारों को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर
जेल श्रिषकारी सन्तुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दएड दे सकते थे।
परन्तु एक की रालती के लिए सबका कष्ट दिया जाय, इसका
कोई कारण नहीं है। परन्तु सुपरिएटेएडेएट ने इस उचित
प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रार-कानूनी और
मनमाना हुक्म निकाल दिया कि एक की रालती के लिए सबको
कष्ट सहन करना होगा।

अदालत से हम लोगों की प्रार्थना है कि वह मामले की जाँच करे और जेल-अधिकारियों को, क्रानून के अनुसार सफाई के लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे।

श्रम्मतः, १६३१: आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई।

लाहौर के फर्स्ट कास के मैजिस्ट्रेंट सय्यद बशीर हैदर ने अपनी गवाही में कहा कि लाहौर फोर्ट में आभियुक्त सुखदेवराज की शनाखत-परेड मैंने की थी। आपने कहा कि मेहरचन्द, देविया मेहतर, फ जलदीन ताँगा हाँकने वाले, सोहनी भिश्तो, शेर मोहम्मद और लाभामल ने अभियुक्त सुखदेवराज को शनाखत की थी। उन लोगों ने कहा था कि अभियुक्त को हमने भावलपुर रोड के बँगले में देखा था।

श्रमियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने हिप्टी किमिश्नर की श्राह्म। के अनुसार शनाख्त परेड की थी। फोर्ट पहुँचने पर पुलीस ने मुक्त कहा कि गवाह बारहद्री में है। मैंने वहाँ सच्यद श्रहमदशाह डी० एस० पी० को देखा था। मैंने सी० श्राई० डी० के दक्षतर में शनाख्त की परेड की थी। परन्तु परेड के समय यहाँ कोई पुलीस-श्रफ्तसर नहीं था। मैंने वहाँ सब-इन्धेक्टर खड़गसिंह का देखा था। परन्तु वे उस कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुई थी। मैंने पुलीस श्रफ्तसरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई रक्षावट नहीं डाली थो, न मैंने उन लोगों के नाम श्रीर पते लिखे, जोिक श्रमियुक्त के साथ मिला दिए थे, क्योंकि मैंने उसे श्रावश्यक नहीं समक्ता। सुक्ते याद नहीं है कि श्रमियुक्त ने बैसा करने के लिए सुक्तसे कहा था या नहीं।

इसके बाद फ़जलदीन ताँगा हाँकने वाले की गवाही हुई, जिसने अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की और कहा कि मैं अभियुक्त को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ्तर ले गया था। ६ श्राग्स्त, १६३१: श्रदालत ने सरकारी वकील से कहा कि श्राभयुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के श्रान्य श्राभियुक्तों के साथ रहने की इजाजत देने में क्या हानि है ?

सरकारी वकील ने कहा कि मैं गवर्नमेएट की आश्राह्माओं को नहीं बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की डिसिंसन की रचा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के ६= और ६६ पैरा का हावाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरि- एटेएडेएट इस प्रकार की आज्ञा द सकता है। आपने कहा कि जेल स्वतन्त्र व्यक्ति का मकान नहीं है। क़दियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परन्तु जेल के विनयन की दृष्टि से उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

साथ रहने का तात्पर्य यह नहीं है, कि साथ रहने वालों की रुचियों में समानता हो। यह त्रावश्यक नहीं है कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन केंदी केवल श्रच्छी ही श्रेणी के केंदियों के साथ रक्खे जायँ।

श्राभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी वकील की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मैनुश्रल के ६८ श्रीर ६६ पैराश्राफों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है। सुपरिण्टेण्डेण्ट उन पैराश्राफों के श्रनुसार, तब तक कोई हुक्म नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुश्रल की श्रन्य दकाओं से सामझस्य न हो।

गवर्नमेरट की श्राशङ्का के प्रश्न के सम्बन्ध में श्रभियुक्त सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारो वकील उस विषय में पूरी बात श्रदालत के सामने न पेश कर दें, तब तक श्रदालत का कर्तब्य है कि वह सरकारी वकील की कही हुई बातों पर कोई ध्यान न दे। गवर्नमेएट को स्पष्ट होकर सामने स्राना चाहिए श्रीर उन सब बातों को श्रदालत के सामने प्रकट कर देना चाहिए जो कि उससे पास हों। अभियुक्त सुखरेबराज ने कहा कि मैं जीवन में प्रथम बार सेएट्रल जेल में लाया गया हूँ । मेरी सनक में नहीं त्राता कि मेरे विरुद्ध जेल के विनयन भक्त होने को त्राशङ्का किस आधार पर की जा रही है। सरकारी वकीत ने अदालत से कहा है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रान्तकारी साथियों के साथ रहने की इजाजत नहीं दो जा सकतो। यह बात स्पष्ट है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं सोचते। मैं राजनीतिक कारणों के त्राधार पर किसी सविधा की प्राथेना नहीं करता। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेएट ऐसे कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रही है जो कि उपयुक्त नहीं हैं। सखदेवराज ने गवर्नमेख्ट के बनाए नियमों का हवाला देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का ऋर्थ यह है कि साथियों में रुचि की समानता हो। साथ रहने वालों में परस्पर साथ रहने की इच्छा हो। जो तीन 'सी' क्लास के विचाराबीन कैही मेरे साथ रोज रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से इन्कार कर सकते हैं। सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों।

श्रीभयुक्त सुखदेवराज ने कहा कि सरकारी वकाल ने कई दिन तक श्रदालत की कार्रवाई स्थागित रहने के बाद, त्राहालत के सानने श्राज जो बात बवलाई है वह कोई विशेष बात नहां है। वास्तव में गवर्नमेएट ने इस विषय में कुछ बतलाने से इन्कार कर दिया है। यही बात हाईकोर्ट के सामने श्रीर इस श्रदालत के सामने श्राज से बहुत दिन पहले कही जा चुको है। त्वाकः COबाकः COBाकः COBाक

प्रेजिडेंग्ट ने सुखदेवराज से पूछा कि क्या तुम 'सी' क्लास के विचाराधीन क्रैंदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे ?

सुखरें बराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेचा कानून के अधिक अनुकूल मालूम होती है।

श्रदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए में बोर्स्टल जेल में भेज दिया जा सकता हूँ, जहाँ श्रच्छी श्रेणी के विचाराधीन क़ैदी मिल सकते हैं।

७ श्रगस्त १६३१: श्राज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल द्रिज्यूनल के सामने श्राभयक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत-पन्न की श्रोर से गवाहों की गवाहियाँ हुई।

श्रीभयुक्त सुखदेवराज ने सब्त की श्रोर के गवाह शेख मोह-म्मद रशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, श्रीभयुक्त ने श्रदालत से कहा कि—"मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि ऐसे भी मैजिस्ट्रेट हैं जो सरकार के हाथ के श्रक्त हैं श्रीर वे उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। उपस्थित गवाह वैसे ही मैजिस्ट्रेटों में एक हैं।" मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी परन्तु जिरह में श्राधा घएटा से श्रधिक लग गया।

श्रदालत की कार्रवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल द्रिब्यूनल ने श्रभियुक्त सुखदेवराज की उस श्रजी पर फैसला सुनाया। जिसमें श्रभियुक्त सुखदेवराज को श्रव्ही श्रेणी के कैदियों के साथ रहने की श्राज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी। फैसला इस प्रकार था:

र्त्याभयुक्त सुखदेवराज ने एक श्रजी पेश की है, जिसमें कहा है कि ट्रिब्यूनल के २० जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए • बाक्क 00 वावाक 00

"हम लोगों ने श्रमियुक्त श्रोर सरकार दोनों श्रोर की बहस सुन ली है। हमारी राय में जेल-श्रिधकारियों का कार्रवाई जेल के किसी कानून के किसी नियम के विरुद्ध नहीं हैं। न्याय की दृष्टि से यह कहा जा सकता ह कि जेल-श्रिधकारियों ने जिस ढङ्ग से क्वानून का पालन किया है, वह शाब्दिक श्रिधक है। परन्तु २० जुलाई के हुक्म के श्रनुसार यह स्पष्ट है कि श्रमियुक्त की हिरासत केवल क्वानून के शब्दों के श्रनुसार गैर-क्वानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के श्रनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक्त श्रमियुक्त की स्थिति पहले से श्रम्ब हो गई है, क्योंकि जेल में श्रम वह षड्यन्त्र के श्रन्य श्रमियुक्तों से सप्ताह में क्वरीब चार बार मिल सकता है।

## दो प्रख्य बातें

"ऋभियुक्त की श्रोर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह है, कि श्रभियुक्त को श्रच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ रहने का श्रधिकार है। दूसरी बात यह है, कि श्रभियुक्त के रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण कैदियों को साथ रहने के लिए ले जाने से क्रानून के श्रनुसार साथ रहने की पूर्ति नहीं होती। श्रभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घरटा स्वतन्त्र और श्रवाधित साथ रहने का श्रधिकार होना चाहिए। "दूसरी बात से हम श्रसहमत हैं। जेल-मैनुश्रल के ४७७ नियम के अनुसार यह स्पष्ट है, कि साधारणतया क्रैदी सूर्यास्त से सूर्योद्य तक श्रपनी कोठरियों या बैरकों में बन्द रक्खे जाते है। इस वक्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने वाले कैदी सम्भावतः अकेले रहते हैं। श्रमियुक्त किसी भी विचाराधीन क़ैदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता। ऐसा श्रसम्भव होगा, क्योंकि मुक्ते खबर मिली है कि तीन बैरकों में ५०० विचाराधीन क़ैदी है। हमारी राय में यह मानते हुए भी, कि साधारण विचाराधीन क़ैदियों के साथ रहना कानून से उचित है, श्रभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार क्रैदियों को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने का नियम ग़ैर-क्नानुनी नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त को श्राची में ३रे पैराश्राफ में लिखी बातों का सरकारी वकील ने जिक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी हुई बातें हैं श्रीर उन हुक्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया ।

"श्रव हम श्रभियुक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। विद्यान ऐक्ट की ६० दका के श्रनुसार बने हुए विशेष नियमों की दका दो के श्राधार पर श्रभियुक्त ने कहा है कि मेरी हैसियत 'ए' क्लास के कैंदियों की है। हम इस बात को निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु बहस के लिए माने लेते हैं। श्रभियुक्त का कहना है कि मैं दूसरे कैंदियों से श्रलग, परन्तु श्रपनी श्रेणी के कैंदियों के साथ रक्खा जाऊँ। इसका श्रथ्य यह है, कि श्रभियुक्त एकान्त कोठरी में श्रच्छी श्रेणी के कैंदियों के साथ रहता जोल में श्रच्छी श्रेणी के कैंदियों के साथ रहता जोल में श्रच्छी श्रेणी के कैंदियों के साथ रहना चाहता है। सेस्ट्रल जेल में श्रच्छी श्रेणी के कैंदी केंवल इस षड्यन्त्र केस के कैंदी हैं। इसका श्रथ्य यह है कि श्रभियुक्त उनके साथ रहे।

श्रदालत तब तक कोई हस्तचेप नहीं कर सकती जब तक कि यह न प्रमाणित कर दिया जाय, कि वह हुक्म अधिकारी ने मन की तरक्क में श्राकर निकाल दिया है या उस हु≉म को उसने श्रपनी सम्मति से नहीं निकाला। यह बात इस मामले में प्रमाणित नहीं की गई। हम सममते हैं कि सरकार ने जिन कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अलग रक्ला है, उनको प्रकट करने के लिए जोर देने और उनके आधार पर यह निर्णय करने से कि ऋधिकारो के सामने हुक्म निकालने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद थीं या नहीं, कोई मतलब न सिद्ध होगा। वैसा करने का तात्पर्य यह होगा कि इस श्रदालत की सम्मति में उस हुक्म का निकालना श्रावश्यक नहीं था। परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म निकालने का श्रधिकार है, श्रदालत की सम्मति के श्रनुसार नहीं। किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केवल इस कारण से नामब्जर कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की आर के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्म का निकालना उचित न सममा होता।

# कान्नन् उचित है

"इसिलए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल ने सरकार की स्रोर के कारणों के जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने ६८ नियम के स्रनुसार हुक्म निकालना स्रावश्यक नहीं सममा। हम इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म को कानूनन उचित सममते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में, जब कि यह नहीं प्रमाणित किया गया कि वह किस कानून के विरुद्ध है।

"इसिलए हमारा निर्णय है कि जेल-सुपरिष्टेण्डेण्ट ने हमारे २६ जुलाई के हुक्म को जिस तरह से पालन किया है, वह किसी प्रकार ग़ैर कानूनो नहीं है श्रीर पहले क़ानून के शब्दों के श्रनुसार जो ग़ैर-कानूनोपन था, वह भी दूर कर दिया जा चुका है।

"निस्सन्देह श्रभियुक्त के श्रन्य श्रभियुक्तों के साथ रखने के लिए श्रन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए वह साधारण विचाराधीन क़ैदियों के बैरक में रक्खा जा सकता है, परन्तु यह देखते हुए कि जो उपाय श्रहण किया गया है उसमें कोई ग़ैर क़ानूनीपन नहीं है, हमें कोई श्रादेश देने का श्रधिकार नहीं है।

"जमानत के विषय में जोर नहीं दिया गया। हम जमानत के लिए कोई कारण नहीं देखते।

"इसलिए हम श्रर्जी नामञ्जूर करते हैं।"

श्रर्जी पर फैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबूत के गवाहों की गवाहियाँ दर्ज करना प्रारम्भ किया।

सनातन-धर्म कॉलेज के प्रोफ्रेसर कैलाशनाथ की गवाही के बाद लाहीर के फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट मि० मोहस्मद रशीद ने कहा कि १६ मई, सन् १६३१ को एडिशनल मैजिस्ट्रट ने मुक्ते अभियुक्त सुखदेवराज की शनाखत की कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। लाहीर के कर्तारसिंह ने अभियुक्त की शनाखत की थी और कहा था कि मैंने अभियुक्त को मुखबिर इन्द्रपाल के यहाँ आते हुए देखा था।

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाखत के लिए सुमे. एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पास से टेलीफोन से खबर मिली थी या लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफोन से खबर मिली • विशास ०० व्यास ०० व्यास ००० व्यास व्यास व्यास व्यास ०

गवाह ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ श्रिभियुक्त मिला दिया गया था वे बाद में लाए गए थे। मैंने उन व्यक्तियां श्रीर पुलीस के श्रादमियों के बीच बातचीत रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी श्रिभि-युक्त की तरह छोटी-छोटी मूँ छे श्रीर दादियाँ थीं, या नहीं।

गवाह ने कहा कि लाहौर में उसी कमरे में मैंने पुलास को श्रिभयुक्त की हिरासत के लिए १४ दिन की मोहलत दो थी। गवाह ने कहा कि मुम्ने वह केस नहीं मालूम, जिसमें मैंने श्रिभयुक्त को पुलीस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी थी। श्रिभयुक्त के यह बतलाने पर, कि वह केस ताजारात हिन्द की दक्ता ३०७ श्रीर श्राम्स-ऐक्ट का था। गवाह को केस की याद श्रा गई। गवाह ने कहा कि एक सी० श्राई० डी० श्रक्तसर के साथ मैं श्रिभयुक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए गया था।

१० श्रगस्त, १६३१: श्राभियुक्तों की श्रोर से मि० श्यामलाल ने श्रदालत से कहा कि श्राभियुक्तों को जेल में श्रजी लिखने की इजाजत नहीं दी जाती। इसलिए उन्हें श्रदालत में लिखने की इजाजत दी जाय। श्रदालत ने इजाजत दे दी।

अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिकायत की कि हम

०नााााः ००नााााः ०० लोग कोठरियों में बन्द कर दिए गए हैं त्र्यौर सफ़ाई देने की सम्पूर्ण सुविधाएँ हटा ली गई हैं।

इस पर ट्रिब्यूनल ने जेल-सुपरिगटेग्डेग्ट को लिखा कि जहाँ तक सम्भव हो, श्रिभियुक्तों को सफाई की सुविधा देनी चाहिए।

इसके बाद श्रमियुक्तों ने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में शपथ-पत्र पेश किए। श्रर्जी पहले ही दी जा चुकी थी। श्रदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए श्रर्जी पर बहस करने के लिए ता० १४ श्रमस्त नियत की।

भागराम ने बीमार होने के कारण अपनी तरफ से पैरवी के लिए किसी कां नियुक्त करने से इन्कार कर दिया और अपने लिए उपयुक्त रीति से औषधि के प्रबन्ध करने के लिए प्राथिना की।

इसके बाद डॉक्टरी के विशेषझों की रिपोर्ट का विरोध किया गया। ऋभियुक्त-पत्त ने ऋदालत से कहा कि भागराम का एक पेर और एक हाथ लक़वे के कारण बेकाम हो गया है, ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार नहीं है। भागराम की डॉक्टरी-परीचा किसी दूसरी डॉक्टरी के विशेषझ से कराई जाय।

निश्चय हुत्रा कि श्रभियुक्त की जाँच करने के लिए डॉ० निहालचन्द सीकरी नियुक्त किए जायँ।

इसके बाद सरकारों वकील से जाँच के लिए इजाजत प्राप्त करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अनुपस्थिति में मामंले की कार्रवाई प्रारम्भ न हो सकने के कारण ता० १४ अगरत के लिए अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

ता० १० श्रगस्त को सय्यद बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने

व्याक्क ०० वाक्षाक ०० वाक्क ०० वाक्

जबिक मैं जिस्ट्रेट राय बहादुर पिएडत ज्ञालाप्रसाद श्रीर सी० श्राई० डी० के डी० एस० पी० सरदार प्रतापसिंह मेजर सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफाई के वकील मि० श्यामलाल, श्रमोलकराम कपूर श्रीर श्रमरनाथ मेहता भागराम से मुलाकृत कर रहे थे। मामले की कार्रवाई डिप्टी-सुपरिएटेएडेएट के कमरे में प्रारम्भ हुई।

प्रारम्भ में श्रभियुक्त-पन्न ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि मैजिस्ट्रेट प्रान्तीय गवर्नमेण्ट की श्राज्ञा के बिना जेल के अन्दर श्रदालत की कार्रवाई नहीं प्रारम्भ कर सकता।

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई आज्ञा आई है या नहीं।

इसी समय मेजर सोंधी श्रदालत से चले गए श्रीर कुछ मिनटों के बाद वापस श्रा गए श्रापने मैजिस्ट्रेट से कहा कि डिस्ट्रेक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेलीकोन से श्रावश्यक इजाजत देदी है।

मि० धमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंधी द्वारा लाई गई देलीकोन की खबर प्रान्तीय गवन्मेएट की उपयुक्त और कान्ती आझा नहीं है।

मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बिल्कुल काफी है।

इस पर सफाई के वकील ने एक अर्जी पेश की, जिसमें इस प्रकार से प्राप्त प्रान्तीय गवनमेरट की आज्ञा के औचित्य का विरोध किया गया और टेलीफोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध ० बाााा ○०० बाााा ००० बााा ००० बाााा ००० बााा ००० बाााा ००० बााा ००० बाााा ००० बााा ००० बाााा ००० बाााा ००० बाााा ००० बाााा ००० बाााा ००० बाााा ००० बााा ००० बाा ००० बााा ००० बाा ०० बाा ०० बाा ०० बाा ००० बाा ०० बाा ०० बाा ००० बाा ०० बाा ००

\$ \$ \$

# कुञ्ज फुटकर सामग्री इतिहास के विद्यार्थियों के लिए—

स्वर्गीय सरदार भगत सिंह के पूज्य पिता ने स्पेशल टूज्यूनल को इस आशय की एक अर्जी दी थी, कि मेरा पुत्र सर्वथा निर्देष है और सॉयडर्स-हत्या कायड के समय वह कलकत्ते में था। उसके राजनैतिक विचार उम्र अवश्य हैं, पर इसके लिए उसे फाँसी पर लटका देना अङ्गरेजी जाति का एक ऐसा कल्झ होगा, जिसे सारे समुद्रों का जल भी न धो सकेगा। अन्त में उन्होंने न्याय तथा सरदार भगत सिंह के जीवन-दान की भिद्या माँगी थी जो स्वर्गीय सरदार भगत सिंह-जैसे आत्माभिमानी नवयुवक के लिए एक असहा-अपमान था अतएव पुत्र के प्यार तथा पिता के ईश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रज्ञा करते हुए सरदार भगत सिंह ने जैसा तीखा पत्र अपने पिता को लिखा था, उसका जवाब वह स्वयं है। नवयुवकों के लाभार्थ वह ऐतिहासिक पत्र यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जा रहा है। इस सिलसिले में शायद यह न बतलाना होगा, कि प्रस्तुत पत्र स्पेशल टूब्यूनल के फैसले तथा फाँसी की सजा मिलने के पूर्व लिखा गया था:

### पिता के नाम सरदार का पत्र

'भैं यह जान कर आश्चर्य-चिंकत हो गया, कि आपने

•नामाक ०० जामाक ०० ज

"सम्भवतः श्रापको स्मरण होगा, कि इस श्रमियोग के श्रारम्भ से ही श्राप मुमे यह सममाने की चेष्टा करते रहे थे कि मुमे यह मुक्कदमा गम्भीरतापूर्वक लड़ना चाहिए श्रीर श्रपना श्रच्छी तरह से बचाव करना चाहिए। साथ ही श्रापको यह भी याद होगा कि मैंने श्रापकी बात का सदैव विरोध किया था। मुमे श्रपने बचाव करने की इच्छा नहीं थी श्रीर न मैंने कभी इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया, फिर चाहे मेरा यह काम श्रान्तिपूर्ण श्रादर्शवाद सममा जाय श्रीर चाहे मेरे पास इसको उचित सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ हों; यह प्रश्न सर्वथा पृथक है श्रीर इसे यहाँ उठाना श्रनावश्यक है।

### कर्तव्य-पालन

''श्राप जानते हैं कि इस ऋभियोग में हम एक निश्चित

नीति का पालन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, मेरे सिद्धान्त श्रीर प्रोप्राम के श्रनुकुल होना चाहिए। वर्तमान समय में तो समस्त परिस्थिति ही भिन्न थी, पर यदि परिस्थिति अन्य प्रकार की भी होती, तो भी मैं अपना बचाव कदापि न करता। इस समस्त अभियोग-काल में मेरे सामने सिर्फ एक विचार रहा हैं, श्रीर वह यह कि श्रपने ऊपर गम्भीर श्रारोपों के होते हुए भी इस मुक्रदमे की तरक मुक्ते पूर्णतया उपेचा का भाव दिखलाना चाहिए। मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालतों की काननी कार्रवाई की तरफ सदैव उपेज्ञा का भाव रखना चाहिए, कभी उनके विषय में चिन्तित न होना चाहिए, श्रौर उनको जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाय उसको वीरतापूर्वक सहना चाहिए। वे श्रपना बचाव कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा करना उचित है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं। इस श्रभियोग में हमारी नीति सदैव इस सिद्धान्त के अनुकूल रही है। हम इस कार्य में सफल हुए या नहीं, इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। हम सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं।

"वॉयसरॉय ने 'लाहौर कॉन्सिपरेसी केस श्रॉर्डिनेन्स' के साथ जो बयान प्रकट किया था, उसमें कहा गया है, कि हम कानून श्रौर न्याय दोनों को बेइज्जत करने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ने हमको एक ऐसा श्रवसर प्रदान किया है, जिससे हम जनता को दिखला सकते हैं, कि क़ानून की बेइज्जती हम कर रहे हैं या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं ? इस विषय में लोग हमसे श्रसहमत हो सकते हैं श्रौर सम्भव है कि श्राप भी उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह श्रथं नहीं हो सकता कि श्राप बिना मुक्तसे परामर्श किए, इतना ही नहीं, वरन

"पिता जी, मैं बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। मुमे भय है, कि मैं सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्लिक्कन कर रहा हूँ श्रोर मेरी माया श्रापके इस कार्य की श्रालोचना करते हुए कुछ श्राधिक कठार हो गई है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि मुमे ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने पीछे से छुरी मार दी हो। श्रागर किसी श्रोर व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो मैं इसे घोर विश्वासघात से कम नहीं सममता। पर श्रापके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि यह श्रापकी कमजोरी है—सबसे खराब कमजोरी।

"यह ऐसा समय है जब कि मनुष्य—हर एक मनुष्य—की असिलयत की परीचा होती है। पर पिता जी, मैं स्पष्ट कहूँगा कि आप इसमें अनुत्तीर्ण हुए। मैं जानता हूँ कि आप वास्तव में एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं जानता हूँ कि आपने अपने जीवन को भारत की स्वाधीनता के लिए अपित कर दिया है। पर आपने इस अवसर पर कमजोरी क्यों दिखलाई, मैं इसे समम सकने में असमर्थ हूँ।

अन्त में में आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और उन तमाम

ORIGINACO (MILIDA O CAMBINA O CAMBINA COAMBINA CAMBINA COAMBINA O लोगों को, जो इस मामले में दिलचरपी रखते हैं, बतला देना चाहता हूँ कि मैंने आपके कार्य को स्वीकृत नहीं किया है ! मैं श्रभी तक किसी तरह का बचाव पेश करने के पत् में बिलकुत नहीं हूँ। श्रगर ऋदालत ने उस श्रजी को मझुर भी कर लिया होता, जो मेरे कुछ साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि के सम्बन्ध में दी थी तो भी मैं श्रपनी तरफ से किसी तरह का बचाव नहीं करता। मैंने श्रपने श्रनशन के समय मुलाक्कात के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल को जो अर्जी दो उसका यह मतलव गालत समम लिया गया था, कि मैं श्रवना बवाव पेश करना चाहता हुँ। पर वास्तव में मैं कभी किसी प्रकार का बचाव पेश करना नहीं चाहता था। मैं श्रब भी पूर्ववत् उसी विचार पर दृढ़ हूँ। मेरे दोस्त जा बोर्स्टल जेल में बन्द हैं, आपकी इस अर्जी से समम रहे होंगे कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। मुमे इसका श्रवसर भी नहीं मिलेगा कि मैं उनके सामने त्राग्नी स्थिति को स्पष्ट कर सकूँ।

"मेरी त्राकांज्ञा है कि जनता इस पेवोदा मामले को सब बातों से परिचित हो जाय और इसलिए मैं अपने इस पत्र को अकाशित करने की प्रार्थना करता हूँ।"

### श्रिषकारियों की हृदयहीनता

स्वर्गीय श्रो० सुखदेव के चचा लाला चिन्तराम थापड़ ने पञ्जाब-सरकार के चोफ सेक्रेटरी के पास निम्न-लिखित प्रार्थना-पत्र भेजा था:

"मैं मुखदेव से लाहौर सेण्ट्रल जेल में २री मार्च को मिला था। उसने मुक्तसे कहा था, कि मैंने अपनो माता के पास हिन्दी में एक चिट्ठी लिखी है, जो डिप्टी सुपरिएटेएडेएट साहब के पास • । डिप्टी सुपरिष्टेषडेष्ट साहब वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुमसे कहा, कि बातचीत समाप्त कर, जब श्राप जाने लगेंगे, तो बह चिट्ठी में श्रापको दे दूँगा।

''बातचीत समाप्त कर जब मैंने उनसे चिट्टी माँगी, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि चिट्टी में कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे वह रोकी जा सके, तो भी हैं सुपरिषटेषडेषट साहब को दिखा कर दे दूँगा; आप दूसरे दिन किसी आदमी को भेज दीजिएगा। दूसरे दिन मैंने अपने पुत्र मथरादास को चिट्टी के लिए भेजा। उससे कहा गया कि चिट्ठी श्रभी सुपरिगटेंगडेंग्ट साहब को नहीं दिखलाई गई है। सुखदेव की वह चिट्ठी प्राप्त करने में इस प्रकार असफल हो मैं लाहीर से लायलपूर चला आया। कुछ दिनों के बाद जेल के अधिकारियों ने मुफ्ते सूचना दी कि २३वीं मार्च तक सुखदेव से मैं मिल सकता हूँ। यह सूचना पाकर मैं २३वीं मार्च को सेरहल जेल में गया, श्रीर डिप्टी सुपरिस्टेर्स्डेस्ट से सुखदेव की चिट्टी लौटा देने के लिए फिर कहा। उन्होंने कहा कि है दी से मिलने की बात पहले तय हो जानी चाहिए, उसके बाद चिट्री लौटा दी जायगी। किन्तु सुखदेव से श्रन्तिम बार भेंट करने में भी इतनी बाधाएँ उपस्थित की गई कि मुक्ते तथा सुखदेव के अन्य सम्बन्धियों को, बिना उससे भेंट किए ही लौट आना पड़ा। २४वीं मार्च को डिप्टी सुपरिषटेराडेराट से मैं फिर मिला और मैंने एक टाईप की हुई चिट्ठी उन्हें दी, जिसमें सुखदेव की किताबें तथा उसकी चिट्ठी माँगी गई थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ कर कहा कि चिट्ठी तथा कितावें बहुत शीघ लायलपूर के पते से लौटा दी जायँगी।

"हिप्टी सुपरिष्टेग्डेंग्ट के यहाँ से मैं सीधे जेल के सुपरि-एटेंग्डेंग्ट के बङ्गले पर गया, श्रीर सुखदेव की चिट्ठी तथा किताकें कौटा दी जाने के सम्बन्ध में उनसे प्रार्थना की, सुखदेव की माता "इतनी कोशिश-पैरवी के बाद २१वीं अप्रैन का मुमे यह रूखा जवान मिला कि सुखदेव ने कोई चिट्ठो लिख कर नहीं दो है। इस उत्तर से मानो मेरे पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। में बहुत ही जुब्ध हुआ। फाँसी के दिन सरदार भगति सह, श्री० सुखदेव और श्रा० राजगुरु ने जो चिट्ठियाँ लिखी थीं, उनके सम्बन्ध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना श्रनुचित नहीं होगा।

"इन चिट्ठियों के सम्बन्ध में मुफे एक उच्च कर्मचारी के सम्बन्धों से पता चला है। मैं अपनी बातों के प्रमाण में काराजात पेश कर सकता हूँ। मैंने २६वीं मार्च को होम सेक्रेटरी के पास इन चिट्ठियों के सम्बन्ध 'में लिखा था, किन्तु उन्होंने यह रूखा जवाब दिया था, कि क़ैदियों ने कोई पत्र नहीं लिखा था।

"मैं प्रार्थना करता हूँ, कि इस मामले की जाँच की जाय खौर उसका जो नतीजा निकले उसकी सूचना मुफे दी जाय।"

# फाँसी किन शर्तों पर स्थगित हुई ?

फाँसी स्थगित करने के सम्बन्ध में मेहता श्रमरनाथ ने पञ्जाब गवर्नमेख्ट के नाम जो चिट्ठो भेजी थी; गवर्नमेख्ट ने उसका निम्न उत्तर देने की कृपा की:

महाशय जी,

गवर्नर-इन-कोन्सिल की आज्ञानुसार मैं आपको १६वीं

•बाााः COगाााः COगाााः OCबाााः OCबााः OCबाााः OCबााः OCबाााः OCबााः OCबााः OCबाााः OCबााः OCबाााः OCबाााः OCबाााः OCबाााः OCबाााः OCबाााः OCबाााः OC

आपको ६ नवम्बर, १६३० तक इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक काराजात, जिनमें छपी हुई काराजों की पुस्तक की दो प्रतियाँ और द्रिब्यूनल के फैसले की एक सिटफाइड कॉपी सिम्मिलत हैं—लन्दन के किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत फर्म को प्रिवी-कौन्सिल की जुडीशियल कमेटी से अपील की आज्ञा लेने के लिए भेज दी है। गवर्नमेएट को सॉलिसिटर का नाम और पता भेजना अत्यन्तावश्यक है और यह ध्यान में रक्खा जाय कि बैरिस्टर के पास क्राराजात सीधे नहीं भेजे जा सकते; वे सॉलिसिटर के फर्म को ही भेजे जाने चाहिएँ।

में आपको यह भी इत्तला करता हूँ कि आपको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि लन्दन में सॉलिसिटरों को ४० गिन्नियों (४२ पौएड १० शिलिङ्ग, या भारतीय सिक्के में क्ररीब ८०० रुपए) अपील के लिए भेज दिए गए हैं; क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया है कि जब प्रिवी कौन्सिल में अपील दायर करने के लिए केवल एक कौन्सिल नियुक्त किया जाता है, तब कम से कम इतना ही खर्च होता है। सबूत में या तो तार के मनीऑर्डर की रसीद और या बैक्क के ड्राफ्ट की दूसरी प्रति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, जिससे इस बात का पता लग जावे कि दूपया भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब ३० से ४०

० बााााः ००० गिन्नियाँ (या ५०० रुपया तक) के खर्चे की स्त्रीर भी स्नावश्यकता पड़ेगी।

यदि पहिले पैराप्राफ में उल्लिखित तारीख तक इस प्रकार का सबूत पेश न किया जायगा तो ७वीं नवम्बर, १६३० को अपराधिपों की फाँसी का ऑडर निकाल दिया जायगा।

# सरदार मगतसिंह की अपील नामञ्जूर

लन्दन का ११वीं फरवरी का समाचार है, कि लाहीर षड्यन्त्र-केस ट्रिब्यूनल द्वारा सन् १९३० की ७वीं श्रक्टूबर को किए गए १२ श्रभियुक्तों के फैसले के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिल में जो अपील की गई थी, वह रह कर दी गई। अपील में यह कारण दिखाया गया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी कार्यवाई 'गवर्नमेएट ब्रॉफ इण्डिया एक्ट' की ७२वीं घारा के विरुद्ध थी। उसमें यह भी बतलाया गया था कि इस मामले में ऐसो कोई विशेषता न थी, जिसके कारण ऋॉर्डिनेन्स जगाने की श्रावश्यकता प्रतीत हो श्रीर इसलिए इस मामले में श्रॉ डिंनेन्स लगाना गवर्नर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरखवास्त के सम्बन्ध में मि० के० सी० प्रिट का बक्तव्य समाप्त होने पर सरकारी वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौन्सिल ने अपील रह कर दी। श्रपील का पूरा फैसला भी उस समय नहीं सनाया गया। इस मामले के १२ श्राभियुक्तों में से सर्दार भगतसिंह, श्रीव सुखदेव, श्रीर श्री० राजगुरु को फाँसी को सजा, श्री० किशोरी लाल, महावीरसिंह, विजय कुमार सिनहा, शिव वर्मा, गयाप्रसाद जयदेव और कमलनाथ तिवारी को आजन्म कालेपानी की सजा भौर कुन्दनलाल तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात श्रौर पाँच वर्ष की सखत कैंद की सजा दी गई थी।

### महामना मालवीय जी का वॉयसरॉय की तार

१४वीं फरवरी को इलाहाबाद से पिएडत मदनमोहन मालवीय ने वॉयसरॉब को एक तार भेया था, जिसमें उन्होंने सरदार भगतसिंह और श्री० राजगुरू की फाँसी की सजाएँ रह करने की अपील की थी।

### श्री० सेन गुप्ता का वक्तव्य

इलाहाबाद में १४वीं फरवरी को श्री० जे० एम० सेन गुप्त ने एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से मुलाक़ात में कहा है, कि चाहे महात्मा गाँधी खौर लॉर्ड इर्विन में सिन्ध हो या न हो ; परन्तु जब कभी कॉड्य्रेस और गवर्नमेएट में सिन्ध की खायोजना होगो तभी पञ्जाब खौर बङ्गाल के क्रान्तिकारियों की फाँसी से उसमें भयहुर बाधा श्राएगी। श्रीर यद्यपि कॉङ्गरेस उनके हिन्सात्मक सिद्धान्तों से सहमत नहीं है, तो भी सिन्ध के योग्य शान्त वातावरण बनाने के लिए उनकी फाँसी की सजा रह कर देना खतीव खाबश्यक है।

# भमृतसर के १०,००० नागरिकों को प्रार्थना

अमृतसर का १४वीं फरवरी का समाचार है, कि 'भगतिसंह अपील किमटी' के सेकेटरों ने पत्रों को सूचित किया है कि वहाँ के १०,००० नागरिकों ने उस प्रार्थना-पत्र पर इस्ताचर किए हैं, जिसमें वॉयसरॉय से सरदार भगतिसंह, श्री० राजगुरु और श्री० सखदेव की फाँसी की सजा रह करने की प्रार्थना की गई है। सेकेटरों ने यह भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वॉयस-रॉय और राष्ट्रपति पंडित जवाहर लाल को यहाँ की बहुत सी संस्थाओं ने ७० से भी अधिक तार भेजे हैं।

#### 

### ६ घएटे में १५,००० व्यक्तियों के दस्तखत

दिल्ली का १४वीं फरवरी का समाचार है, कि वहाँ के १४,००० व्यक्तियों ने वॉयसरॉय से सरदार भगतिसंह, श्री० सुखदेव, श्री० राजगुरु की फाँसी की सजा रह कर देने की प्रार्थना की है। इतने व्यक्तियों के दस्तखत प्रार्थना-पत्र पर केवल छः चएटों में लिए गए थे। दस्तखत करने वालों में श्रसेम्बली के मेम्बर, वकील, बैरिस्टर, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य, विद्यार्थी श्रीर श्रम्य सभी श्रेणियों के लाग सम्मिलित हैं। मि० चमनलाल स्वयं प्रार्थना-पत्र वॉयसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी को देंगे। मालूम हुआ है कि १४,००० और व्यक्ति उस पर दस्तखत करेंगे। मङ्गलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक सभा हुई थी, जिसमें श्रसेम्बली के कई सदस्यों ने इस बात की घाषणा की कि वे सरदार भगतिसंह, श्री० राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सजा रह करने पर श्रसेम्बली में विशेष जोर हेंगे।

### एसेम्बली में सर जेम्स का ऊटपटाङ्ग उत्तर

नई देहली का १७वीं फरवरी का समाचार है, कि आज श्री०
भगतराम पुरी ने प्रिवी कौन्सिल से सरदार भगतसिंह की अपील
रह किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो सर जेम्स करेर
सरकारी मेम्बर ने उत्तर दिया, कि भ्रवीं फरवरी को सर जॉर्ज
रेनी ने सरकार की नीति की व्याख्या कर दी है। (पाठकों को
समरण होगा, सर जॉर्ज रेनी ने भ्रवीं फरवरी को एसेम्बली में
वक्ता देते हुए कहा था, कि सरकार हिंसात्मक क्रान्ति के
अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार का समम्मीता करने को तैयार
नहीं है) सरकार को यदि कोई दया के लिए प्रार्थना-पत्र दिया
गया तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री० कबीकहीन श्रहमद्—क्या सरकार वकीलों की उस राय का ध्यान रख कर, जिसमें यह कहा गया है, कि फाँसी के हुक्म पर केवल निर्णय करने वाले ट्रिब्यूनल को ही हस्ताचर करने का श्रधकार प्रयोग था, फाँसी रोकेगा ?

कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री० कबीरुद्दीन श्रहमद्—क्या सरकार श्रपने हित का ध्यान रखते हुए फाँसी की सजा रोकेगी, क्योंकि श्रन्यथा इस कारड का जिम्मा सरकार पर रहेगा, श्रीर क्या सरकार लॉ-मेम्बर तथा दूसरे क्रानूनक्कों से इस विषय में सलाह लेगी ?

सर जेम्स क्रोरर ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया है वहीं पर्याप्त है।

श्री० गयाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताएगी, कि फाँसी किस तारीख को दी जायगी ?

सर क्रोरर-में कुछ भी श्रीर बताने में श्रसमर्थ हूँ।

श्री० जी० पी० सिंह—क्या श्रिगनत प्रार्थना-पत्रों का ध्यान रखते हुए सरकार फाँसी की सजा रोकेशी ?

सर जेम्स करर-मुक्ते दुःख है कि मैं कुछ भी श्रीर कहने में श्रसमर्थ हूँ।

### काले 'बैज' लगाकर अदालत में प्रवेश

लाहीर में ११वीं फरवरी को जब नए लाहीर षड्यन्त्र-केस की कार्यवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख पुनः प्रारम्भ हुई। उस दिन केस के सभी श्रिभियुक्त पिंडत मोतीलाल को मृत्यु के शोक में श्रपनी बाँहों पर शोक-सूचक काला कपड़ा बाँध कर श्रदालत गए थे।

मुखबिर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि

वन्द्रशेखर ने मुमसे हंसराज उर्फ 'वायरलेस' से जाकर यह कहने को कहा, कि निश्चत षड्यन्त्र की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद वे हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन त्रामीं' के नाम से इश्तहार न निकाला करें, वरन् पञ्जाब के दूसरे षड्यन्त्रकारी दल के नाम से निकाला करें। श्री० चन्द्रशेखर श्राजाद ने मुमसे हंसराज से उन सब सदस्यों के नाम भी बतला देने के लिए कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे; क्योंकि हंसराज पञ्जाब के दल का सञ्जालक था। सरनदास मुखबिर श्रीर प्रेमनाथ मेरे नीचे कार्य करते थे। मैं इसके बाद बैठक में श्राया श्रीर मैंने गुलाबसिंह श्रीर श्रन्य श्रीमयुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक घर में बम फटने का समाचार दिया। मैं बहावलपुर रोड के घर पर गया श्रीर वहाँ देखा कि पुलिस तहक्रीकात कर रही थी। मैंने पुलिस के वहाँ पहुँचने की सूचना चन्द्रशेखर श्रीर यशपाल को दी।

### "श्रातिशी चकर"

१ली जून को यशपाल 'दोदी' नाम की स्त्री के साथ मेरे घर आया और २री जून को चला गया। पुलिस की तहक़ीकात के समय मुफ्ते मालूम हुआ, कि उसका नाम सुशीला है।

३री जून को जब में बैठक में गया, तब मैंने हंसराज, अभीरचन्द और रूपचन्द को वहाँ बैठा हुआ पाया। में हंसराज और आजाद को एक कोने में ले गया और वहाँ मैंने उससे चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया। सलाह हो जाने के पश्चात् उन्होंने पार्टी का नाम "आतिशी चक्कर" रक्खा। हंसराज ने मुमसे कहा कि 'हिन्दुस्तान सोशिलस्ट रिपब्लिकन आर्मी' ने बड़े मार्के के कार्य किए हैं—उदाहरणार्थ वॉयसरॉय की गाड़ी

्बाााा ○○वाााा ○○वाााा ○○○वााा ○○○वााा ○○○वााा ○○○वााा ○○○वाा ○○○वाा ○○○वाा ○○○वाा ○○○वाा ○○○वा विस्त पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके दमन का बाजार गर्म है और वह अपनी जेतें खचाखच भरती जाती है। इंसराज ने यह भी कहा, कि मैं वम बना कर भिश्न-भिश्न शहरों के मकानों में रक्खूँगा। एक-एक घर में दो-दो बम रक्खे जायँगे। पहिले एक बम फोड़ा जायगा और जब पुलिस तहक्षीकात के समय दूसरे बम में हाथ लगाएगी तब वह उसी समय फट जायगा और उससे पुलिस-आँ किसर घायल होंगे। उसने कहा कि वम बहुत खतरनाक न रहेंगे; परन्तु हाँ, उनसे मृत्यु हो जाने की सम्भावना अवश्य है। उन बमों में अधि क खतरनाक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जायगा।

### पार्टी का समाचार-पत्र

हंसराज ने यह भी कहा, कि दल की श्रीर से 'बग़ावत' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया जायगा श्रीर उसे छापने के लिए एक प्रेस खोला जायगा। उसने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है, जिसे यदि इस बात का पता चल जाय कि षड्यन्त्रकारी दल में हंसराज भी सम्मिलत है, तो वह हर प्रकार की श्रार्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो जायगा। परन्तु हं बराज ने मुक्ते उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाया। पुलिस श्राक्तिसरों को घायल करने के लिए बम छोटे-छाटे सन्दूकों में रक्ले गए थे, जो सन्दूक छूते ही फूट जाने वाते थे। हंसराज ने सन्दूकों बनाने का भार लिया था श्रीर मैंने पाउडर पीसने का। इसके उपरान्त सराज चला गया श्रीर मैंने पाउडर पीसने का। इसके उपरान्त सराज चला गया श्रीर मैंने उसके घर जाकर वह मजमून तैयार किया, जो काग़ज में लिख कर बम के साथ सन्दूक़ में रक्ला जाने वाला था। मुखबिर ने वह संजमून श्रदालत में पढ़ा श्रीर उसने कहा कि मैंने वह हंसराज को

श्वाक्त ०० वाक्त वाक्त

### मन्दिर की यात्रा

मुखबिर ने कहा, कि ४वीं जून को हंसराज श्रीर मैं मुखबिर खैरातीलाल से मिलने शहदरा गए। वहाँ उसने कहा कि यदि हंसराज इस बात का विश्वास दिलावे कि वह षड्यन्त्रकारी दल में है तो मैं श्राधिक सहायता करने के लिए तैयार हूँ। खैरातीलाल को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हंसराज श्रीर में सत्यनारायण के मन्दिर में कुछ खाली बम ले गए श्रीर वहाँ उन्हें दिखा कर खैरातीलाल को विश्वास दिलाया। मुखबिर खैरातीलाल ने रुपया देने का वचन दिया। हंसराज शहदरा में रह गया श्रीर मैं खाली बम लेकर वापस चला शाया। इसके बाद मैं जहाँगीरीलाल क घर एक ट्रङ्क में बम रखने गया। वहाँ से मैं उसकी बैठक में गया।

६ठी जून को जब मैं 'शेर खालसा' के श्रॉफिस में कार्य कर रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास श्राया श्रौर उसने मुमसे कहा कि कृष्णगोपाल (श्रिभयुक्त) श्रा गया है। मैंने देखा कि कृष्णगोपाल के साथ सरनदास (मुखिबर) भी श्राया है। मैं उन्हें श्रपनी बैठक में ले गया श्रौर वहाँ सरनदास ने श्रकेले में ले जाकर मुमसे कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बम तैयार कर सकता हूँ, परन्तु तुम्हें नमूने के लिए कुछ बमों के खोल देने पड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं सञ्चालक से पूछ कर जवाब दूँगा। मैंने हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया श्रौर उसने मुम्के सरनदास को एक बम शैल देने की श्राह्मा हो।

७वीं जून को मैं बड़े सवेरे बैठक में गया। हंसराज यहाँ मौजूद थे। हम दोनों ने बम का प्रयोग करने का इरादा किया। हम दोनों बैठक से एक घी के कनस्टर में बम लेकर रावी के किनारे गए। वहाँ हमने बम एक माड़ी के नोचे रख दिया श्रौर उसके साथ एक तार जोड़ कर हमने बैटरी द्वारा उसमें बिजली का करएट पहुँचाया, जिससे बम तुरन्त फूट पड़ा। इस प्रकार बम के उस प्रयोग में हम लोग सफल रहे।

सरनदास ने हमसे कहा कि रावलिपण्डी में बम फट जाने से हम वहाँ बम नहीं बना सके। जब मैंने उससे बम के खोल वापस माँगे, तब उसने कहा कि मुमें इस बात का सन्देह था कि खुफिया पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं लाया। वह रात्रि सरनदास ने मेरी ही बैठक में गुजारी। दूसरे दिन सबेरे वह हंसराज के पास गया। इसके बाद मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

# सरदार मगतसिंह से सहानुमृति-प्रदर्शन

१२वीं फरवरी को, जब लाहौर का नया षड्यन्त्र-केस फिर त्रारम्भ हुआ, तब अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि प्रिवी-कौन्सिल से सरदार भगतसिंह को अपील रह होने के समाचार सुन कर उनका हृद्य बिल्कुल विचलित हो गया है और ऐसी परिस्थिति में, न तो वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और न अदालत में बैठ ही सकते हैं। इसलिए अदालत को कार्यवाही स्थिगत कर दी जानी चाहिए। किन्तु कोर्ट के ऐसा करने से इनकार करने पर सारे "अभियुक्त" अदालत की ओर पीठ फेर

•बाक्कि ०० बाक्कि ०० बाक्कि ०० वाक्कि ०० बाक्कि ०० बाक्यि । अतएव अदालत को वाष्य होकर डेढ़ घरटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर देनी पड़ी।

# बम्बई षड्यन्त्र-केस

लापता अभियुक्त श्रीमती दुर्गादेवी की खोज

१२वीं फरवरी को बम्बई षड्यन्त्र-केस में कार्यवाही फिर प्रारम्भ हुई और उस दिन लेमिक्नटन रोड पुलिस-स्टेशन के सब-इन्स्पेक्टर गावदे की गवाही ली गई। उन्होंने श्रपनी गवाही में कहा कि १४वीं अक्टूबर को इन्सेक्टर लॉयन्स ने मुक्ते कुछ टिकटों के नम्बर दिए और मुमसे कहा कि लेमिक्नटन रोड गोली-काएड के कुछ लापता श्रभियुक्त कल्याए से चालीसगाँव गए हैं। बाद में उन्होंने मुक्ते चालीसगाँव जाकर अभियुक्तों का पता लगाने की श्राज्ञा दी। उनकी श्राज्ञानुसार मैं चालीसगाँव गया, परन्तु वहाँ पहुँचने पर मुक्ते मालूम हुआ कि अभियुक्त कानपुर की स्रोर गए हैं! मैं भी उनके पीछे कानपुर गया। वहाँ मुक्ते लाहौर की खुकिया पुलिस से यह मालूम हुआ, कि श्री० भगवतीचरण की स्त्री श्रीमती दुर्गादेवी की हुलिया 'शारदा' से मिलती-जुलती है। वहाँ मुमे अजयकुमार घोष श्रीर विजय-कुमार सिंह के नाम भी मालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ पता न लग सका। २०वीं श्रक्टूबर को मैं बम्बई लीट श्राया, श्रीर २७वीं को फोटो लेकर लाहीर गया। वहाँ से मैं कानपुर श्रीर दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली बम-केस के श्रभियुक्त कैलाशपांत को फोटो दिखाए। उसने बुद्धिमान के फोटो को श्री० सुखदेवराज का फोटो बतलाया। शारदा श्रीर हरि के सम्बन्ध में, कैलाशपित ने कहा कि मरते समय श्री० भगवतीचरण ने

**उन्हें** श्री० विश्वनाथ राव वैशम्पायन के सुपुर्द कर दिया था। गवाह ने कहा कि कैलाशपित ने मुमे यह भी कहा था, कि श्रीमती दुर्गादेवी श्रीर हरि उसके साथ दिल्ली की हिमालयन टॉयलेट फ़ैक्टरी, में ठहरे थे। उसने यह भी कहा, कि १०वीं श्रगस्त को वे उसके पास से चले गए थे। सुमे दिल्लो को खिकया से यह भी मालूम हुआ था, कि श्रीमती दुर्गादेवी श्रौर श्री० भगवतीचरण लाहौर के नए षड्यन्त्र-केस के अभियक्त हैं। मैंने श्री कैलाशपित को लाहौर की खिफिया पुलिस का वह पत्र दिखाया जिसके अन्तर उससे मिलते-जुलते थे, जो पुलिस को तलाशी लेते समय विद्या विला (शान्ता कुज ) में प्राप्त हुआ था। मैं शोघ्र बम्बई लौटा श्राया श्रीर वहाँ मैंने कैलाशपित के वक्तव्य के श्रनुसार उन कपड़ों की जाँच की, जो पुलिस ने विद्या बिला (शान्ता कृज ) की तलाशी लेते समय जब्त किए थे। जाँच करने पर कपड़ों में दो पत्र मिले थे। कपड़े कैलाशपित की शनाख्त के लिए दिल्ली भेज दिए गए थे। इसके बाद कार्य वाही स्थगित कर दी गई।

# वैलाएट और भगतसिंह

भगतसिंह के मामले में प्रिवी कौन्सिल के दृश्य का पटाचेप जिस शीव्रता से हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। यह कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि पहले-पहल षड्यन्त्र-केस ख्रॉर्डिनेन्स के विरुद्ध आवाज उठाने वाले स्वर्गीय पंग्रोतीलाल जी नेहरू थे। वह प्रिवी कौन्सिल की खपील में पूरा योग दे रहे थे। ख्रीर यह भी कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनकी यह प्रवल इच्छा थी, कि सरकार से समम्मौता करते समय इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जाय। जब परिहत जी •बाााः OO वााााः OO वाााः OO वााः OO वााः OO वााः OO वाााः OO वाााः OO वाााः OO वााः OO वाः OO व

सुना जाता है, फाँसी १८वीं फरवरी को लगेगी। "भगतसिंह" आज हमारे कोष का एक नया शब्द है, किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं। राजनैतिक वक्ताओं और सभाओं में लोग इस शब्द का उचारण करते हैं! कोई उसकी तारीफ करता है तो कोई उसे कोसता है। थोड़े ही दिन की बात है, सर हैनरी क्रेक ने कौन्सिल-चेम्बर में बार-बार भगतसिंह का नाम अपने भाषण में रटा था। हम सममते हैं, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर हैनरी क्रेक का यह कथन ठीक था, कि भारतवर्ष ने हिंसात्मक साधन पश्चम से सीखे हैं।

जी हाँ, निश्चय ही भारतवर्ष इस के लिए पश्चिम का आभारी है। कभी-कभी तो पश्चिम का भारतवासियों ने ऐसा अनुकरण किया है, कि देख कर आश्चर्य होता है। भगतसिंह का एसेम्बली-काएड ही लीजिए। इसमें छोटी-छोटी बातें भी फ़ान्स की घटना से मिलती हैं। फ़ान्स के भगतसिंह का नाम 'वैलांएट' था, जिसको सन् १८६४ में फाँसी पर लटकाया गया था। सभ्यता की व्यथाओं से व्यथित, वह द्विण अमेरिका में गया, परन्तु वहाँ भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया। वह अपने स्वदेश को वापस लोट आया, और फिर उसे अन्यायपूर्ण समाज की याचना करनी पड़ी। उस दुखित जीवन से तङ्ग आकर उसने एक भयहर आयोजना की और वह बम लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचा,

जिनको वह सारे श्रन्याय की जड़ सममता था। पैरिस की चेम्बर श्रॉफ़ डिपुटीज में उसने बम गिराया। श्रदालत में उसने श्रपना बयान उसी प्रकार का दिया था, जैसा कि भगतसिंह ऋौर बदुकेश्वर दत्त ने दिया है। उसने कहा—"मेरे बम का धड़ाका केवल विद्रोही वैलॉएट का ही चीत्कार नहीं है, श्रिपित यह एक उस श्रेगी का चीत्कार है, जो अपने श्रधिकारों के लिए लड़ना चाहती है, श्रीर जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रूप में परिश्वत करेगी।" भगतिसह और दत्त द्वारा दुहराए गए ये शब्द भी इसी क्रान्तिकारी के हैं। ''बहरों को सुनाने के लिए ऊँची त्रावाज की त्रावश्यकता होती है।" भाषण में केवल हिंसावाद ही नहीं था, कहीं-कहीं पर बड़े सुन्दर भाव दिखाई देते हैं- "विचारों की गति रोकने से नहीं इकती, जिस प्रकार गत शताब्दी में सरकारी शक्तियाँ डिडरोट और वॉल्टेयर के स्वतन्त्र विचारों को सर्व-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक सकीं, इसी प्रकार आजकल की सारी सरकारी शक्तियाँ, रेकल्यूज, डारविन, स्पैन्सर और मिराब्यू के वह विचार, जिनके द्वारा सर्व-साधारण का श्रज्ञानान्धकार दूर करके न्याय श्रीर स्वतन्त्रता का उदय होता है, नहीं रोक।सकतीं।"

फ्रान्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर प्रेजिडेएट करनौर से उसकी जीवन-भिन्ना माँगी। परन्तु देश की यह याचना प्रेजिडेएट द्वारा ठुकरा दी गई। फाँसी लगाई गई। बहुत दिनों के परचात्, जब किसी ने प्रेजिडेएट कारनौर का क़त्ल कर दिया, तो संसार ने देखा कि घातक के खड़ार की मूठ पर खुदा हुआ था 'वेलॉएट'।

एक मित्र ने हमें बताया है, कि सरदार भगतिसह ने एसेम्बली बम-काण्ड से पहिले वैलाण्ट की कहानी पढ़ी थी। इस ्र बाति के बिना भी कोई पश्चिम के इस एहसान से इन्कार नहीं कर सकता।

—"पीपुल" ( श्र**न**रेजी )

### मिवी कौन्धिल की अपील !

शोक है कि त्रिवी कौन्सिल ने सरदार भगतिसंह तथा लाहौर के दूसरे अभियुक्तों की अपील रह कर दी। इस समय, जन कि ब्रिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अदालत ने सरदार भगतसिंह इत्यादि की अपील रद कर दी है, हम आशा करते हैं, कि हिज एक्सेलेन्सी लॉर्ड इरविन भारतीय भावों की क्रद्र करते हुए सरदार भगतिसह त्रौर उनके साथियों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकाण से विचार करेंगे। ऐसी परिस्थिति में, जबिक ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव कर लिया है, कि नीति बदलने की श्रावश्यकता है श्रौर भारतवासियों को माँगें पूरी की जा रही हैं, त्रावश्यकता है, कि लॉर्ड इरविन त्रापने विशेष त्राधिकारों द्वारा सरदार भगतसिंह श्रीर उनके सहयोगियों की रचा करें। हमें विश्वास है, कि वॉयसरॉय के सहानुभूतिपूर्ण कार्य से भारत-वर्ष के राजनैतिक वातावरण पर बहुत सुखदायक असर पड़ेगा। हम जानते हैं, कि लाहौर के श्रभियक्तों की श्रपने प्राणों की कुद्ध भी परवा नहीं। फाँसी की रस्सी कुछ ही मिनटों में जीवन-मृत्य की कशमकश समाप्त कर सकती है। परन्तु सरदार भगतिसंह की मृत्य प्रलय तक भारतीय हृदयों में घाव बन कर रहेगी। ब्रिटिश मान का भेद सरदार भगतिसंह की मृत्य में नहीं, किन्तु **बनकी जीवन-रज्ञा में छिपा है !** 

—"रियासत" ( उद् )

### स्वर्गीय हरिकिशन के सम्बन्ध में —

स्वर्गीय हरिकिशन, जिनकी चर्चा पहिले आ चुकी है, के विचाराधीन मामले को, दृष्टि में रखते हुए स्वर्गीय सरदार भगतिसह ने जेल से अपने एक मित्र को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था जिससे स्वदेश प्रिय नवयुवकों के रोष का सहज ही पता चलता है। हरिकिशन तथा भगतिसह दोनों ही के फाँसी पर लटक जाने से इस पत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। इतिहास-प्रिय पाठकों के लाभार्थ उसे ज्यों का त्यों यहाँ दिया जा रहा है। जिन मित्र के नाम यह पत्र लिखा गया था, वह हमें स्मरण नहीं आ रहा है:

### सरदार मगतसिंह का पत्र

"मुक्ते बहुत दुःख है कि इस सम्बन्य में लिखा हुत्रा मेरा पिछला पत्र अपने निर्देष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुँच सका और इस्रलिए वह निरर्थक हुत्रा अथवा अपने उद्देश्य की पूर्त में सर्वथा असफल रहा! अतएव में तुम्हारे पास यह पत्र इस्रलिए भेज रहा हूँ; कि तुम साधारणतः सारे राजनोतिक मामलों तथा विशेषतः षड्यन्त्र-सम्बन्धी मामलों में सफाई के सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, जान जाओ। पिछले पत्र में मैंने जिन बातों की विवेचना की है उनके अतिरिक्त इससे एक बात यह भी सिद्ध होगी; कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है और यह पत्र इस बात का लिखित प्रमाण भी रहेगा।

"जो हो, मैंने उस पन्न में लिखा था कि वकी जों का बताया हुआ सफाई का रास्ता हमें अखितयार नहीं करना चाहिए। परन्तु हमारे-तुम्हारे विरोध करने पर भी वही हुआ। तथापि

### सरदार भगत सिंह

श्रव हम उस विषय पर श्रिषक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते
 श्रव हम उस विषय पर श्रिषक गवेषणापूर्वक विचार कर सकते
 श्रीर भविष्य में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति होनी
 चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं।

"तुम जानते हो. कि मैं सारे राजनोतिक अपराधियों के मामलों की सफाई का समर्थक रहा हूँ। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 'तौन्द्य' सर्वथा नष्ट हो जाय। (ध्यान रहे यहाँ 'सौन्द्यं' का ऋर्थ कार्य के उस मूल अभिपाय से है, जिसकी प्रेरणा से हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं) जब मैं यह कहता हूँ, कि सभा राजनीतिक श्वभियुक्त श्रपने-श्रपने मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। उदाहरण द्वारा मैं इसे और भी स्रष्ट किए देता हूँ। किसी खास उद्देश्य को लेकर कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है। उसको गिरफ गरी के परचात् उस कार्य का राजनीतिक महत्त्र घट नहीं जाना चाहिए ! उस कार्य की अपेद्मा वह कार्यकर्ता ही अधिक प्रसिद्ध न हो जाय ! एक उदाहरण द्वारा मैं इसे श्रीर भी स्पष्ट किए देता हैं। श्री० हरिकिशन गवर्नर की हत्या करने आया। इस कार्य का मैं नैतिक विवेचन नहीं करना चाहता! मैं इस मामले के केवल राजनीतिक पहलू पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ ! वह गिरफ्तार कर लिया गया! दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ पुलिस के श्रकसर हताहत हुए। श्रव सकाई का प्रश्न उपस्थित होता है। खैर, जब भाग्य बरा गवर्नर बन गए, तो इस माम ते में सबी घटनात्रों का बहुत सुन्दर बयान दिया जा सकता था, जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया था, और इससे क्कानूनी उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता। इसके बाद वकील की बुद्धिमत्ता और योग्यता सब-इन्स्पेक्टर की मृत्यु के कारण का श्रर्थ निकालने पर निर्भर थी। वकील के इस कहने मात्र से, कि वह गवर्नर को सिर्फ घायल करना चाहता था, श्रीर मारने की मनशा उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त को लाभ हुआ ? क्या ऐसी मन्शा की सम्भावना का अनुमान कोई भी सममदार व्यक्ति एक इंग् के लिए भी कर सकता है ? क्या इसका कुछ क़ानूनी महत्व भी था ? बिल्कुल नहीं; तब इस कार्य-विशेष का ही नहीं, वरन सारे आन्दोलन के सौन्दर्य को नष्ट करने से क्या लाभ हुआ ? चेतावनियों श्रीर सारहीन विरोधों से हमारा काम कब तक चल सकता है ? चेतावनी वो बहत पहले ही दे दी गई थी ! षड्यन्त्रकारी दल द्वारा शक्ति के अनुसार क्रान्तिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया था ! वॉयसरॉय की रेल-दुर्घटना असफल होने पर भी चेतावनी का स्वरूप नहीं थो ! चटगाँव की घटना, न तो चेतावनी थी श्रीर न विरोध ही। इसी प्रकार श्री० हरिकिशन का यह कार्य भी युद्ध का एक अंश ही था-न कि चेतावनी ! कार्य में चूक जाने पर अपराधी कार्य के परिग्णाम को एक खिलाड़ी की तरह निर्द्धन्दतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर चुकने पर उसे गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर प्रसन्न होना चाहिए था। किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मतलब नहीं सधता। इन कार्यों का राजनीतिक महत्व है। क्योंकि ये एक ऐसी मनोष्टृत्ति श्रीर वायु-मण्डल की रचना करते हैं, जो कि श्रन्तिम युद्ध के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है। श्रस्तु! वैयक्तिक कार्यों की सार्थकता इसी में है, कि जन-साधारण की नैतिक सहानुभूति अपनी श्रोर **बाकुष्ट** कर सके। कभी-कभी हम इन कार्यों की 'क्रियात्सक प्रचार'' (Propaganda) कह कर पुकारते हैं।

इस सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपर्युक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए ही लोगों को अपनी सकाई देनी चाहिए। यह एक साधारण सिद्धान्त है, कि पारस्परिक प्रतिद्वन्दी दल सदेव अधिक प्राप्त करने और कम खोने की कोशिश करता है। कोई भी जनरल ऐसी नीति आंखतयार नहीं कर सकता, जिसमें उसे प्राप्त करने की अपेदा खोने की अधिक सम्भावना हो! सुमसे बढ़ कर हरिकिशन की मृल्यवान जिन्दगी को बचाने की चिन्ता किसी को न होगी; परन्तु मैं तुम्हें जता देना चाहता हूँ, कि जो वस्तु उसके जीवन को अमृल्य बना देती है, उसे हमें किसी प्रकार भी विस्मरण नहीं कर देना चाहिए। किसी भी भाँति जान बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह काँक्ररेस की या आराम-कुर्सी पर बैठने वाले राजनीतिक्कों (Arm-chair politicians) की नीति भले हो हो; परन्तु हमारी नीति यह कदापि नहीं है!

"सफाई की नीति श्रिधकांशतः स्वयं अपराधी के विचार पर ही निर्भर है। परन्तु यदि स्वयं अपराधी भयभीत और विचित्तित नहीं है, बिल्क पहले की तरह ही उत्साहपूर्ण है, तो उसके उस कार्य का, जिसके लिए उसने अपने जोवन को सक्टुट में डाला है, पहले विचार होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत प्रश्न का विचार उसके बाद होना चाहिए। फिर भी कुछ भ्रम हो सकता है। श्रर्थात् ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनका स्थानीय महत्व अधिक और सार्वदेशिक महत्व कुछ भी न हो, वहाँ अपराधी को मायावेश में अपने अपराध को कहापि स्वीकार न कर लेना चाहिए।

"श्री० निर्मलकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों ्याक्र ०० व्याक्र ०० व्याक्र ०० व्याक्र ०० व्याक्र ०० व्याक्र ०० व्याक्र एड त् की श्रपेता श्रिष्ठ (नहीं ?) होना चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले मामले के सम्बन्ध में मेरे निष्पत्त श्रीर स्वतन्त्र विचार जानना चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक़रमा क़ानूनी पेशे की दम्भपूर्ण बलिदेवी पर श्रित्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की राजनीतिक हत्या है!

"यहाँ मैं इंएक और बात का जिक्न भी कर देना चाहता हूँ, वह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का उत्तरदायित्व हैं, वे मुक्तदमें के परिणाम के बाद अपनी ग़लती समम्म लेने पर भी अपनी जिम्मेदारी का सम्भाल न सकने के कारण, हमारे नवयुवक साथी के महान् चरित्र के सौन्दर्य को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

"यह अत्यन्त लड्जाजनक भूठ है। वास्तव में आज तक जितने ऐसे युवक मुफे मिले, उन सब में वह अत्यन्त बहादुर लड़का था। लोगों को हम पर द्या रखनी चाहिए। अच्छा हो कि वे लोग हमें भूल जायँ, इसकी अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के नाम पर हमें अन्ध-पतित और निन्दित बना दें।

"वकीलों को भी इतना निःशक्क नहीं हो जाना चाहिए, कि ऐसे नवजवानों के जीवन, नहीं-नहीं, मृत्यु का भी दुरु रयोग करें, जो अपने को विपन्न मानव-समाज की मुक्ति जैसे उत्तम उद्देश्य के लिए निछावर कर देते हैं! वास्तव में मुफे यह देख कर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं में भी हम सत्तावाद का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अन्यथा क्यों कोई वकील इतनी अधिक फीस माँगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में दिया गया है ?

राजविद्रोहात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि किस

सीमा तक हम सफाई पेश कर सकते हैं। पिछले साल हमारा एक साथी जब साम्यवादी भाषण देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था श्रीर जब उसने श्रपने को निर्दोष बताया, तब हमारे अश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल श्रौर सिद्धान्त के प्रचार की बात स्वीकार कर लेती चाहिए श्रौर स्वतन्त्र भाषण का त्र्रधिकार माँगना चाहिए! परन्तु यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर जुर्म लगाया जा रहा हो, जिसने वैसी बातें नहीं कही हों, श्रीर वे बातें श्रान्दोलन के हित की विरोधिनी हों, तो उस दशा में हमें अवश्य अभियोग अस्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि वर्तमान त्र्यान्दोलन में कॉङ्गरेस को इसलिए, कि बिना सफ़ाई पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की त्र्यनुमति दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा है—मेरे विचार से यह एक भूल थी। जो हो, मेरा श्रनुमान है कि तुम मेरे पिछले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो ; तुम राजनीतिक मामलों में सफाई के सम्बन्ध में मेरे विचार जान गए होगे ! श्री० हरी किशन के मुक्कदमें के सम्बन्ध में मेरी राय यह है. कि हाईकोर्ट में श्रवश्य ही उसकी श्रपील की जाय श्रीर उसे बचाने की पूरी चेष्टा को जाय।

श्राशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के सम्बन्ध में सही बातों पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगे।

तुम्हारा.....

# सर्दार का सरदारी

—पञ्जाब-सरकार ने सरदार भगतिसंह, श्री० राजगुरु भौर श्री० सुखदेव को ३ मार्च तक दया की प्रार्थना कर देने की मोहलत दी थी। इन्होंने दया की प्रार्थना नहीं को, मगर ○वाााााः ○०वाााााः ○०वााााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः ○०वाााः विद्याने विद्

पत्र में लिखा है, कि महात्मा जी हमें तो क्या छुड़वाएँगे, यदि वे उन निर्दोष लड़िकयों को जिन पर बमबाजी का श्रमियोग लगाया गया है श्रौर जो डर के मारे शहर-शहर भागती फिरती हैं, छुड़वा सकें, तो बड़ी बात होगी।

सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है, कि हम युद्ध के क़ैदी हैं। इन अर्थों में हम राजबन्दी (शाही क़ैदी) हैं। हमारे साथ वही सल्क होना चाहिए जो युद्ध के क़ैदियों के साथ होता है। या तो युद्ध के समाप्त होने पर हमें छोड़ दिया जाय या गोली से उड़ा दिया जाय। राष्ट्रीय सैनिकों को कोई सरकार फाँसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली से उड़ाने के लिए फीजी सिपाहियों को जेल में भेज सकती है। हमें फाँसी के तखते पर लटकाने का कोई अर्थ नहीं।

### स्व॰ सुखदेव की चिट्ठी

"यङ्ग इिष्डया" में स्वर्गीय मुखदेव का एक पत्र छपा था, जो उन्होंने फाँसी के कुछ ही पूर्व महात्मा जी के पास मेजा था—जिसका उत्तर भी महात्मा जी के "यङ्ग इिषडया" में प्रकाशित हुआ था। दोनों हतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि उनकी उपेत्ना नहीं की जा सकती। श्री० मुखदेव का पत्र हिसात्मक विचार के पत्नपातियों के सिद्धान्त जनता के सामने उपस्थित करता है और महात्मा जी का उत्तर अहिंसात्मक सिद्धान्तों का परिचायक है, श्रतएव पाठकों के विवेचनार्थ दोनों ही पत्रों का श्रविकल श्रनुवाद नीचे दिया जा रहा है: ॰ अत्यन्त सम्माननीय महात्मा जी..

श्राजकल के नए समाचारों से मालूम होता है, कि श्रापने सिन्ध-चर्चा के बाद से क्रान्तिकारियों के नाम कई एक श्रपीलें निकाली हैं, जिनमें श्रापने उनसे कम से कम वर्तमान समय के लिए श्रपने क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को रोक देने के लिए कहा है। वास्तविक बात यह है, कि किसी श्रान्दोलन को रोक देने का काम कोई सेद्धान्तिक या श्रपने वश की बात नहीं है। समय-समय की श्रावश्यकताओं का विचार करके श्रान्दोलन के नेता श्रपने श्रीर श्रपनी नीति में परिवर्तन किया करते हैं।

हमारा श्रनुमान है, कि सिन्ध के वार्तालाप के समय श्राप एक चएए के लिए भी यह बात न भूले होंगे, कि यह सममौता कोई श्रन्तिम सममौत' नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इतना तो सभी सममदार व्यक्तियों ने समम लिया होगा, कि श्रापके सब सुधारों के मान लिए जाने पर भी देश का श्रन्तिम लक्ष्य पूरा न हो जायगा। कॉङ्गरेस, लाहौर कॉङ्गरेस के प्रस्तावानुसार स्वतन्त्रता का युद्ध, तब तक लगातार जारी रखने के लिए बाध्य है, जब तक पूर्ण स्वाधीनता न प्राप्त हो जाय। बीच-बीच की सिन्धयाँ श्रीर सममौते चिणिक विराम-मात्र हैं। जिनमें श्रगली लड़ाई के लिए श्रिधकाधिक शक्ति सङ्गठित करने का श्रवसर मिलता है। उपरोक्त सिद्धान्त पर हो किसी प्रकार का सममौता या विराम-सिन्ध की कल्पना की जा सकती है।

सममौते के लिए उपयुक्त अवसर का तथा शर्तों का विचार करना नेताओं का काम है। यद्यपि लाहीर के पूर्ण स्वाधीनता वाले प्रस्ताव के होते हुए भी आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है, फिर भी वह प्रस्ताव ज्यों का त्यों बना हुआ है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के क्रान्तिकारियों का ध्येय इस देश में सोशलिस्ट प्रजातन्त्र प्रणाली स्थापित करना है। इस ध्येय में संशोधन के लिए जरा भी गुझाइश नहीं है। वेतो श्रपना संप्राम, जब तक कि ध्येय न प्राप्त हो जाय श्रीर श्रादर्श की पूर्ण स्थापना न हो जाय, तब तक बराबर जारी रखते के लिए वाध्य हैं। परन्तु वे परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ अपनी युद्ध-नीति भी बदलते रहना जानते हैं। क्रान्ति-कारियों का युद्ध भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण कर लेता है। कभी वह प्रकट रूप रखता है, कभी गुप्त रूप धारण कर लेता है; कभी केवल आन्दोलन के रूप में हो जाता है त्यौर कभी जीवन त्यौर मृत्यु का भयानक संप्राम करने लग जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में क्रान्तिकारियों के सामने आन्दोलन रोक देने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना तो श्रावश्यक ही है। परन्तु श्रापने हम लोगों के सामने ऐसा कोई निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया, जिस पर विचार करके इम अपना आन्दोलन रोक दं। केवल भावक अपंक्तें क्रान्ति-कारियों के संप्राम में कोई प्रभाव नहीं पैदा कर सकतीं।

सममीता करके आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया है, जिसके फल-स्वरूप आपके आन्दोलन के सब बन्दी छूट गए हैं। परन्तु क्रान्तिकारी बन्दियों के विषय में आप क्या कहते हैं? सन्, १६१४ के ग्रदर पार्टी वाले राजवन्दी अब भी जेलों में सड़ रहे हैं, यद्यपि उनकी सजाएँ पूरी हा चुकी हैं। कोड़ियों मार्शल-लॉ के बन्दी अब भी जीवित ही क्रजों में गड़े हैं! इसी अकार दर्जनों बब्बर अकाली क्रदी जेल-यातना भोग रहे हैं। येवगढ़, काकारी, मळु आ बाजार और लाहीर षड्यन्त्र केस के अनेकों राजवन्दी अब भी जेलों में बन्द हैं। आधे दर्जन से अधिक पड्यन्त्र-केस लाहीर, दिक्की, चटगाँव, बम्बई,

•नामाः ०० नामाः ०० न

परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी श्राप इनसे श्रपना आन्दोलन खींच लंने की सार्वजनिक अपीलें कर रहे हैं। वे अपना अ।न्दोलन क्यों रोक लें, इसका आपने कोई निश्चित-कारण नहीं बतलाया ? ऐसी परिस्थित में आपकी इन अपीलों के निकालने का मतलब तो यही है, कि आप क्रान्तिकारियों के श्रान्दोलन को कुचलने में नौकरशाही का साथ दे रहे हैं! श्राप इन श्रातीलों के द्वारा स्वयं क्रान्तिकारी दल में विश्वासघात श्रीर फूट की शिचा दे हैं। श्रगर यह बात न होती, तो श्रापके लिए सब से श्रच्छा उपाय यह था कि श्राप कुछ प्रमुख क्रान्तिकारियों से मिल कर इस विषय की सम्पूर्ण बातचीत कर लेते। श्रापको उन्हें श्रान्दोलन खींच लेने की सलाह देने के पहले अपने तर्कों को सममाने का प्रयत्न करना चाहिए था। मेरा ख्याल है, कि साधारण जन-समुदाय की तरह आपकी भी यह धारणा न होगी; कि क्रान्तिकारी तर्कहीन होते हैं और उन्हें केवल विनाशकारी कार्यों में ही आनन्द आता है। हम श्रापको बतला देना चाहते हैं, कि यथार्थ में बात इसके बिल्कुल

गवर्नमेण्ट क्रान्तिकारियों के प्रति पैदा होने वाली सार्वजनिक सहानुभूति तथा सहायता को नष्ट करके किसी तरह उन्हें कुचल डालना चाहती है। अकेले में वे सहज ही कुचल दिए जा सकते हैं। ऐसी दालत में किसी प्रकार की भावुक अपील निकाल कर उनमें विश्वासघात और फूट पैदा करना, बहुत ही अनुचित और क्रान्ति-विरोधी कार्य होगा। इसके द्वारा गर्वनमेण्ट को, उन्हें कुचल डालने में प्रत्यच्न सहायता मिलती है।

इसिलए श्रापसे हमारी प्रार्थना है, कि या तो श्राप कुछ क्रान्तिकारी नेता श्रों से, जो कि जेलों में हैं, इस विषय में कोई बातचीत करके कुछ निर्णय कर लीजिए या फिर श्रपीलें बन्द कर दीजिए। कुपा करके उपरोक्त दो मार्गों में से किसी एक का श्रनुसरण कर लीजिए श्रोर जिसका श्रनुसरण कीजिए, उसे पूरे दिल से कीजिए। श्रार श्राप उनकी सहायता नहीं कर सकते, तो कुपा करके उन पर रहम कीजिए। श्रोर उन्हें श्रकेला छोड़ दीजिए। वे श्रपनी रह्मा श्रपने श्राप कर लेंगे। वे श्रच्छी तरह से जानते हैं, कि भविष्य के राजनीतिक युद्ध में उनका नायकत्व निश्चत है। जनसमुदाय उनकी श्रोर बराबर बद्दा श्रा रह्म है श्रीर वह दिन दूर नहीं है, जब कि उनके नेतृत्व में श्रीर उनके माएडे के नीचे जन-समुदाय उनके सोशिलास्ट प्रजातन्त्र के उच्च ध्येय की श्रोर बद्दा हुशा दिखाई पड़ेगा।

या, यदि त्राप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण समम्मने के लिए उनसे बातचीत कीजिए श्रीर सम्पूर्ण समस्या पर विस्तार के साथ विचार कर लीजिए।

श्राशा है, श्राप उपरोक्त प्रार्थना पर क्रपया विचार करेंगे श्रौर श्रपनी राय सर्व-साधारण के सामने प्रकट कर देंगे।

> श्रापका, 'त्रानेकों में से एक'

### अनेकों में से एक (१)

( महात्मा गाँधी का उत्तर )

'श्रनेकों में से एक' द्वारा लिखित यह पत्र, सुखदेव का पत्र है। श्रीयुत सुखदेव सर्दार भगतिसंह के साथी थे। उपरोक्त पत्र उनकी मृत्यु के बाद मुमें मिला था। समयाभाववश में इस पत्र को इससे पहले नहीं प्रकाशित कर सका। पत्र व्यों का त्यों छाप दिया गया है।

पत्र का लेखक "श्रनेकों में से एक" नहीं है। श्रनेकों राजनीतिक स्वाधीनता के लिए फाँसी नहीं स्वीकार करते। राजनीतिक हत्या चाहे कितनी ही निन्दनीय क्यों न हो, परन्तु ऐसे भयानक कार्यों के लिए प्रेरित करने वालों से, उनका देश-प्रेम श्रीर साहस छिपाए नहीं छिप सकता। हमें इस बात की श्राशा करनी चाहिए कि राजनीतिक हत्या का पन्थ बढ़ने न पावे। यदि स्वाधीनता प्राप्त करने का भारतीय प्रयोग सफल हो गया, जिसकी सफलता में कोई सन्देह नहीं है, तो राजनीतिक हत्या का पेशा दुनिया से सदैव के लिए उठ जायगा। जो हो, में तो इसी विश्वास को लेकर श्रपना काम कर रहा हूँ।

पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मैंने क्रान्ति-कारियों से उनके आन्दोलन स्थिगत कर देने के लिए केवल भावक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दावा है, कि मैंने उन्हें वैसा करने के ठोस कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों को मैं कई बार इस पत्र के कॉलमों में प्रकाशित कर चुका हूँ, फिर भी उन्हें यहाँ दुहराता हूँ:

- (१) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों से हम ध्येय के निकट नहीं पहुँचे।
  - (२) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है।
- (३) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बढ़ गया है, जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ।
- (४) जब-जब कहीं क्रान्तिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है।
- (४) क्रान्तिकारी कार्रवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति में कोई सहायता नहीं पहुँची।
- (६) जन-समुदाय पर इनके कामों का श्रसर दो तरह से बुरा पड़ा है। एक तो जनता को श्रतिरिक्त व्यय का भार सहन करना पड़ा है, दूसरे सरकार के श्रप्रत्यत्त कोध का निशाना बनना पड़ा है।
- (७) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा क्रान्तिकारी हत्याच्यों के उपयुक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिचा मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ उद्यक्ति नहीं कर सकती।
- (६) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मत में परिवर्तित कर लेने का विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें

१० बाह्याः ०० बाह्याः ०० बाह्याः ०० बाह्याः ०० बाह्याः ०० बाह्याः ०० बाह्याः विश्व श्रित्र स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा तथा श्रिनिश्चित समय तक प्रतीचा करनी पड़ेगी।

- (९) यदि जनसाधारण हिंसात्मक उपाय का समर्थक हो भी जाय, तो उसका परिणाम अन्त में अच्छा नहीं हो सकता। यह उपाय, जैसा कि दूसरे देशों में हुआ है, स्वयं उस उपाय के सक्खालकों को ही नष्ट कर देता है।
- (१०) क्रान्तिकारियों के सामने उनके विपरीत उपाय श्रिहिंसा की सार्थकता का भी प्रत्यत्त प्रदर्शन हो चुका है। उन्होंने देखा होगा, कि श्रिहिंसात्मक श्रान्दोलन, क्रान्तिकारियों की स्फुट हिंसा तथा कुछ-कुछ स्वयं श्रिहंसात्मक श्रान्दोलन वालों की हिंसा के होते हुए भी, कैसे वरावर श्रपनी गति पर चलता रहा।
- (११) क्रान्तिकारी मेरी इस बात को मान लें, कि उनके आन्दोलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन को कोई लाभ नहीं पहुँचाया, बल्कि हानि ही पहुँचाई है। यदि देश का वातावरण पूर्ण रीति से शान्त रहता तो हम अपने लच्य को अब से पहले ही प्राप्त कर चुके होते।

में दावे के साथ कह सकता हूँ, कि उपरोक्त बातें ठोस सत्य हैं, केवल भावुक अपीलें नहीं हैं। पत्र-लेखक ने, मैंने क्रान्तिका-रियों से अब तक जो सार्वजनिक अपीलें की हैं, उनका विरोध किया है। लेखक का कहना है कि इन सार्वजनिक अपीलों को निकाल कर मैंने नौकरशाही को क्रान्तिकारियों के आन्दोलन द्वाने में सहायता की है। नौकरशाही को क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वाने के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह तो अपने अस्तित्व के लिए क्रान्तिकारियों से और मुक्से दोनों से

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जीवन-पथ पर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यों का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में सम्भवतः मेरा कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आश्का-जनक नहीं बना सकता।

यह जान कर, कि क्रान्तिकारी दल श्रपनी कार्रवाइयों को छिप कर करता है, मेरे पास उस दल के श्रज्ञात सदस्यों तक श्रपील पहुँचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के श्रौर कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। मैं कह सकता हूँ, कि मेरी सार्वजनिक श्रपीलें बिल्कुल निरर्थक नहीं गई। मेरे सहयोगियों में पहले के बहुत से क्रान्तिकारी हैं।

पत्र-लेखक की शिकायत है कि सत्याप्रही राजबन्दियों के आतिरिक दूसरे राजबन्दी नहीं छोड़े गए। 'यङ्ग इण्डिया' के पृष्ठों में लिख कर मैं बतला चुका हूँ कि किन कारणों से अन्य राजनीतिक बन्दियों के छोड़ने के विषय में मैं ज्यादा जोर नहीं दे सका। स्वयं मैं तो सब बन्दियों के छूट जाने के पत्त में हूँ, और मैं उनके छुटकारे के लिए कोई प्रयत्न उठा न रक्खूँगा। मुक्ते मालूम है, कि कुछ बन्दियों को तो अब से बहुत पहले ही छूट जाना चाहिए था। कॉङ्गरेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है। उसने श्रीयुत नैरीमन को अब तक के न छूटे हुए राजबन्दियों की नामावली बनाने का काम सौंप दिया

\*\*O वावाक (२० वावाक (२)))))))

### स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र

स्वर्गीय श्री • सुखदेव के पास एक ऐसी चिट्टो पाई जाने के विषय में—जिससे मि० सॉण्डर्स की हत्या करने की बात स्वीकार की गई बतलाई जाती है—गवर्नमेण्ट की ओर से जो विज्ञिस प्रकाशित हुई थी उसे पाठकों के मनोरञ्जनार्थ नीचे उद्धत किया जाता है:

लाहौर श्रौर युक्त प्रान्त को क्रान्ति के मामले में सज़ा पाने के पहले भगतिसंह को छोड़ कर सभी श्रभियुक्त बोर्स्टल जेल के एक हिस्से में रक्खे गए थे, जहाँ साधारणतया विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। भगतिसंह को एसेम्बली बम-केस में सजा मिल चुकी थी, इसलिए वे लाहौर सेएट्रल जेल में रक्खे गए थे।

७वीं श्रक्टूबर, १९३० को सजा सुनाई जाने के बाद नियमा-नुसार श्रभियुक्तों को सेएट्ल जेल में भेजे जाने की श्राज्ञा दो गई। यह स्थान-परिवर्तन पुलिस के पहरे में किया जाता है, श्रतः यहाँ ம आक्राक्टिक स्वासक्टिक स्वासक्टिक स्वासक्टिक स्वासक्टिक स्वास्त स्वास्त के स्वास्त स्वास्त के स्वास्त स्वास स्वास

"त्यारे भाई, बहुत दिनों से मेरे हृदय में कुछ ऐसे भाव उठ रहे थे, जिन्हें कितपय कारणों से मुक्ते अब तक दबाना पड़ा था; किन्तु में अब अधिक उन्हें नहीं दबा सकता और अब ऐसा करना ठीक भी नहीं सममता हूँ। मैं नहीं कह सकता, मेरे इस प्रकार के भावों को आप किस दृष्टि से देखेंगे। न मालूम आप उन पर ध्यान देंगे या नहीं, और आप उन्हें पसन्द करेंगे या नहीं। किन्तु में जो ठीक समभता हूँ वही कर रहा हूँ। उनके अनुसार कार्य करना आप की इच्छा पर है। यदि आप इस पत्र का उत्तर दें तो बहुत अच्छी बात हो। इससे लाभ यह होगा, कि मेरा अम-निवारण हो जायगा। और मुक्ते इस बात का पता चल जावेगा कि जेल की चहारदीवारी के भीतर बन्द रहने से मेरी विचारशिक तो नष्ट नहीं हो गई है, जिससे मैं व्यवहारिक क्षेत्र से दूर हट कर केवल हवाई क्रिले बनाने में मसत हूँ।

### कार्य

"हम लोगों के जेल में आने के बाद से, बाहर की आबहवा कुछ गर्म रही हैं। 'कार्य' के विषय में अखबारों से यह पता • ज्यामा ०० व्यामा ०० व्य

"हम लोगों ने केवल दो "कार्य" किए, एक तो सॉएडर्स की हत्या और दूसरा श्रसेम्बली में बम-काएड। इससे पहले भी हम लोगों ने दो-तीन बार प्रयक्ष किया था, किन्तु सफलता नहीं मिली थो। इस सम्बन्ध में में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कि हम लोगों के कार्य तीन प्रकार के थे—(१) प्रचार, (२) धन, (३) विशेष। इन तीनों में हमारा विशेष ध्यान, प्रचार-कार्य की श्रोर था। श्रन्य दो पर श्रावश्यकता पड़ने पर ही ध्यान दिया जाता था। इससे मेरा मतलब यह नहीं है, कि उनका महत्व कम था, किन्तु हमारे श्रस्तित्व का उद्देश्य था, प्रचार-कार्य। श्रन्य दो प्रकार के कार्य हमारे उद्देश्य नहीं थे। इन तीनों विषयों को साक-साफ समभाने के लिए में श्रापक सामने ये तीन घटनाएँ रखता हूँ—(१) श्रसेम्बली-काएड, (२) पञ्जाव नेशलन बैक्क की डकैती, (३) जगदीश चटर्जी को छुड़ाने का प्रयत्न।

#### प्रचार

"में पिछले दोनों प्रकार के 'कार्यों' को छोड़ कर यहाँ पर प्रचार-कार्य के उत्पर विचार करना चाहता हूँ। प्रचार शब्द से शायद इस प्रकार के कार्यों का बोंध नहीं होता है। असल में ये कार्य जनता की इच्छा के अनुकृत ही होते थे। उदाहरणार्थ सॉएडर्स की हत्या का ही कार्य ले लीजिए। जब लाला जी पर Outline Oculine Oculi

"सब से पहले हम लोगों ने सोचा कि एक आदमी पिस्तौल लेकर जाए और स्कॉट को मार कर अपना आतम-समर्पण कर दे। अपने बयान में वह कहे कि जब तक विल्पववादी जीवित हैं; तब तक राष्ट्रीय अपमान का बदला इसी प्रकार लिया जाएगा। यह भी सोचा गया था कि तीन आदमी भेजे जाएँ, क्योंकि मनुष्य की शिक्त बहुत कमजोर है। इसमें भी अपने बचाने का हमारा कोई प्रधान उद्देश्य नहीं था। ऐसा करने की इच्छा भी नहीं थी। हमारा विचार था कि हत्या के बाद यदि पुलिस हमारा पीछा करे तो उसका मुझाबला किया जाय। और जो जीता बचे और गिरफ़्तार किया जाय, वह अपना बयान दे।

#### प्रयत

"यह विचार कर, हम लोग डी० ए० वी० कॉलेज के होस्टल में आए। कार्य के समय ऐसा प्रवन्ध किया गया था कि भगतसिंह, जो स्कॉट को पहचान सकता था, पहली गोली दागे और राजगुरु थोड़ी दूर पर खड़ा होकर भगतसिंह की रत्ता करे, और यदि कोई भगतसिंह पर आक्रमण करे तो राजगुरु उसका मुकाबला करे। इसके बाद भगतसिंह और राजगुरु दोनों भाग जाएँ। भागते समय पीछा करने वालों का मुकाबला करना सम्भव नहीं है; इस्रलिए पिएडत जी उन पीछा करने वालों से उनकी रत्ता करने के लिए तैनात रहें। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निश्चय किया था कि अपनी जान बचाने की अपेना उसके मारने की

# राजनैतिक हत्या

"हत्या के बाद भागना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोग जनता में यह विचार उत्पन्न कर देना चाहते थे कि यह एक राज-नैतिक हत्या थी, खौर इसमें भाग लेने वाले मलङ्गो के साथी नहीं, बल्कि विल्पववादी थे इसलिए हम लोगों ने इसके बाद पर्चे चिप-काए, खौर कुछ पर्चे प्रकाशनार्थ भी भेजे।

"दुःख है कि उस समय न तो हमारे नेताश्रों ने श्रीर न प्रेस वालों ने ही हमें कोई सहायता पहुँचाई, श्रीर सरकार को धोका देने के लिए उन लोगों ने श्रपने देशवासियों को धोखा दिया। हम लोग चाहते थे कि वे जरा घुमा-फिरा कर यह लिखें कि यह हत्या एक राजनैतिक हत्या थी श्रीर यह सरकार की नीति का फल था, श्रीर सरकार ही ऐसे कार्यों के लिए उत्तरदायी थी। किन्तु यह सब बातें जानते हुए भी श्रीर मेरे बार-बार कहने पर भी उन लोगों ने ऐसा कहने का साहस नहीं किया। यह श्रच्छा हुश्रा कि हम लोग गिरफ्तार हो गए श्रीर जनता के सामने सारा भेद खुल गया। प्यारे भाई, केवल इसी कारण में श्रपनी गिरफ्तारी को श्रहोभाग्य समकता हूँ। इस कार्य के विषय में कह चुकने के बाद श्रव मैं उसकी नीति पर कुछ कहना चाहता हूँ।

िव्याक्ति ०व्याक्ति ०व्याक्ति ०व्याक्ति ०व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ००व्याकि ० व्याकि विश्वास्त्र समित के कि स्राप्त मामले का फैसला हो जायगा ! खाँ साहब स्रोर बढ़शी जी यह पूछने के लिए स्राए कि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। इस लोगों ने इन्कार कर दिया।)

# सार्वजनिक सहायता

"में दिखाना चाहता हूँ कि हमारा विचार था कि जनता की इच्छा के अनुकूल हो हमारा कार्य हो, और वे सरकार के अत्याचारों के विरोध में किए जायँ, जिससे जनता इस आर अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करे, और सहातता दे। इसी विचार से हम लोग जनता में विसववादियों का आदर्श और उनकी चालों का प्रचार करना चाहते थे। ऐसे विचारों का उसके मुख से प्रकट होना, जो इन्हीं विचारों के लिए अब फाँसी पर लटकने वाला है, अधिक गौरवप्रद है।

"हमारा यह विचार था, कि सरकार से प्रकट रूप से मुका-बला पड़ने पर, हम लोग श्रपने सङ्गठन के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार कर सकेंगे।

#### धन-व्यवस्था

"में श्रन्य दो प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में श्रिधक नहीं कहना चाहता। धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में, उसके लिए डकैतियाँ करने में श्रिधक ध्यान धौर शिक्त खर्च करने की श्रावश्यकता नहीं थी, जैसा कि बङ्गालियों ने किया है। श्रानेक छोटो-मोटी डकैतियाँ सफल नहीं हुई हैं। हम लोगों ने विचार करने के पश्चात् श्रपने को जुएबाची के लिए तैयार किया, जिसमें यदि हम सफल होकर निकल श्रावें तो एक बार ऐसा

•० ना १० ना

"सॉएडर्स की हत्या के बाद, धन के लिए हमें बहुत सोच-विचार नहीं करना पड़ा। हम लोग शान्तिपूर्वक जितना धन इकट्ठा कर सकते थे, डकैतियों से उतना नहीं मिलता था। आजकल यह बहुत आसान हो गया है।

"विशेष कार्य" अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाने चाहिएँ। उसकी संख्या भी परिमित ही होनी चाहिए।"

श्री० सुखदेव के चाचा लाला चिन्ताराम थापर के। विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि फाँसी से पहले भगतिसह श्रीर उनके साथियों ने श्रपने सम्बन्धियों के पास पत्र लिखा था, किन्तु वे उनके सम्बन्धियों को नहीं मिले। लाला चिन्तराम ने पञ्जाब सरकार के होम सेकेटरी से पास दे। पत्र भेजे हैं। पहली चिट्ठी में वे लिखते हैं:

### पत्र नं० १

"मुझे विरवस्त-सूत्र से यह पता चलता है कि सरदार भगतिसंह श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरु ने फाँसी होने के पहले अपने सम्ब-निधयों के लिए पत्र लिखा था। ये तीनों पत्र उपस्थित मैजिस्ट्रेंट को दे दिए गए और वहीं उसी समय उन पर मुहर दे दी गई। ये पत्र अभी तक उनके सम्बन्धियों को नहीं दिए गए हैं। यह प्रार्थना की जाती है कि वे चिट्टियाँ हम लोगों को बहुत शोध दे दी जायँ।"

### पत्र नं० २

दूसरी चिट्ठी में लाला चिन्तराम लिखते हैं:

"स्वर्गीय श्री॰ सुखदेव के पास एक अधूरी चिट्टी मिलने के सम्बन्ध में, जो उनकी लिखा हुई बताई जाती है, आपने जो विज्ञिस प्रकाशित

### सरदार एकदम निश्चिन्त थे

23 मार्च, सन् १६३१ ई० को सरदार श्रौर उनके साथियों से श्रन्तिम भेंट करने के लिए उनके घर वालों को सूचना तो दी गई थी, पर वे भेंट नहीं कर सके। पर उस दिन सरदार भगत-सिंह श्रपनी कोठरी में बैठे हुए ऊँचे स्वर से गा रहे थे। केवल यही पद सुनाई पड़ा—

मेरा रँग दे बसन्ती चोला; इसी रङ्ग में रँग के शिवा ने— माँ का बन्धन खोला!

# फाँसी कैसे दी गई?

जब हाईकोर्ट में दी हुई दोनों दरख्वास्तें नामञ्जूर हो गईं, तब लाहीर के सेण्ट्रल जेल में फाँसी देने का प्रबन्ध किया जाने लगा। साधारणतः फाँसी प्रातःकाल दो जाया करती है, पर सरदार को रात में ही खतम कर डालने का निश्चय कर लिया गया था। चार से झः बजे तक जेल का यह हाल था, कि जेल के जो वॉर्डर बाहर थे, वे बाहर ही रह गए और जो अफसर भीतर थे, वे भीतर ही! जेल के सभी दरवाजे बन्द कर दिए गए। एक कमरे में जेल-सुपरिएटेएडेएट, एक मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरि-एटेएडेएट बैठे हुए थे। जेल के बाहर और भीतर जबर्दस्त पहरे

का प्रबन्ध था। <u>७ बज कर ३५ मिनट</u> पर तीनों देशभक्त कोठ-रियों से निकाले गए। उनकी श्राँखों पर टोपी पहनाई गई श्रौर फाँसी के तरुते पर वे खड़े कर दिए गए। माल्म हुआ है, कि ठीक इसी समय 'डाउन-डाउन विद् यूनियन जेक' ( ब्रिटिश-भागडे का चय हो ) के नारे लगाए गए, जो आधे मिनट तक लगते रहे। फिर त्रावाजें यकायक बन्द हो गई'! उसके बाद तीनों लाशें रट्रेचर पर रवस्ती गईं श्रीर दीवार के एक छेद से बाहर कर दी गईं। फाँसी लग चुकी, पर जो श्रकसर जेल के भीतर थे, वे बाहर नहीं हुए। कहा जाता है, कि भय के कारण उनका भोजन भी वहीं भेजा गया। फाँसी के समय सेन्ट्रल जेल के सभी कैंदी बैरकों में बन्द कर दिए गए थे ! दूसरी रिपोर्ट थी, कि पहले ठीक सात बजे सरदार भगतसिंह के गले में फाँसी का फन्दा डाला गया। सरदार साहब ने बड़े ऊँचे स्वर में अपने दोनों साथिरों से विदा लो। जवाब में उन्होंने 'भगतसिंह जिन्दाबाद' का नारा लगाया । इस तरह उनका नारा लगाना था, कि सेएट्रल जेल के राजनीतिक तथा साधारण क़ैदियों को सिगनल मिल ग्रहा। यद्यपि सभी क़ैदी अपनी-अपनी बैरकों में उस वक्त, बन्द किए जा चुके थे, तो भी उन्होंने जोर-जोर से 'भगतसिंह जिन्दाबाद' के गगन-भेदी नारे लगाए। उनके नारे जेल के बाहर भी सुने जाते थे। सरदार के बाद श्रीयुक्त राजगुरु को खीर अन्त में श्रीयुक्त सुखदेव को फाँसी दी गई। शहीदों की भस्म भी नहीं दी गई। २४ मार्च को प्रातःकाल नगर के विभिन्न मुहल्लों में जिला मैजिस्ट्रेट के हस्ताचर से निम्न-लिखित पोस्टर चिपके हुए पाए गए-

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल शाम को

अविकास २० व्यास २० व

### लाश के दुकड़े

कहा जाता है, कि श्रीमती पार्वती देवी श्रीर भगतिसह की बहिन को श्मशान के पास एक टूटे हुए पुल के नीचे लाश के श्रधजले दुकड़े मिले थे, जिन्हें लॉरी द्वारा लाहीर लाया गया। तब प्रायः एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें सभी नङ्गे सिर एवं नङ्गे पाँव थे, सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों का फूल लेकर निकला, जो सभी प्रमुख सड़कों पर घुमा। महिलाएँ गछे में काला कपड़ा लपेटे हुए थीं। जुल्स ठीक वहाँ जाकर समाप्त हुआ, जहाँ लाला जी की अन्त्येष्टि हुई थी। लोगों के चलने से इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी, कि दूर तक देखा तक नहीं जा सकता था तथा जहाँ तक दृष्टि जाती थी, नर-मुख्ड ही नर-मुख्ड दिखाई देता था। जब सारा जन-समुदाय रावी-तट पर बैठ गया, तो डॉ॰ पुरुषोत्तम शर्मा ने सरदार भगतसिंह की मृत्यु पर महात्मा जी के वक्तव्य को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया। सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने बताया कि किस तरह श्रौर कब सरदार तथा उनके साथियों का श्रन्तिम संस्कार किया गया। शव के भस्मावशेष की चर्चा करते समय वे हई बार फूट-फूट कर रो पड़े थे, जिससे समस्त जनसमुदाय, व्रासकर महिलाएँ भी उसी तरह फूट-फूट कर रोने लगी थीं। अर्वत्र घोर उदासी छाई हुई थी !!

### पञ्जाब-सरकार की विज्ञप्ति

''पत्रों और श्रन्यान्य साधनों द्वारा भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के अन्तिम संस्कार के विषय में भाँति-भाँति की भूठी अफवाहें फैल रही हैं। इसलिए सचे हालात प्रकाशित करना श्रावश्यक है। २३ मार्च को ८॥ बजे रात को लाहौर सेण्ट्रल जेल से एक लॉरी में लाद कर तीनों लाशें निकाली गई'। इनके साथ दो लॉरियाँ ईंधन श्रादि की थीं, उनमें पुलिस के प्रहरी भी सवार थे। सतलज के तट पर क़ैसरेहिन्द पुल के पास ये लॉरियाँ पहुँचीं। गण्डसिंहवाला के पास एक आचार्य और एक प्रन्थी भी त्रा मौजूद हुए। पौने बारह बजे रात को चितारीहण हुआ श्रोर ४ बजे तक श्राग इतनी बुभ चुकी थी कि भस्म हटाई जा सके। दोनों शास्त्रज्ञों से परामर्श लेकर मङ्गलवार को सुबह ४ बजे भस्म एकत्रित करके एक लॉरी में रक्खी गई। वह लॉरी लाहौर के किरोजपूर-वृज के समीप पहुँची श्रौर सबेरे पौने ६ बजे सतलज की निम्न धारा में भरम बहा दी गई। शव बिल्कुल जल चुके थे और उनका कोई अङ्ग न छूटने पाया था। उक्त आचार्यः एवं प्रन्थी ने सभी श्रावश्यक धार्मिक संस्कार किए थे। यह बयान बिल्कुल ग़लत है कि जलाने के पहले लाशों को टूक-टूक कर दिया गया था। यह भी सच नहीं है, कि भारतीय अथवा गोरी पलटन लाशों के साथ गई थीं। २४ तारीख़ की दोपहर को अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ने जो विज्ञप्ति निकाली थी, वह उक्त कार्यक्रम को जानते हुए प्रकाशित की गई थी। जेल-विधान के अनुसार बन्दियों के शव उनके सम्बन्धियों को इसलिए नहीं दिए गए, कि अन्तिम संस्कार के अवसर पर

o व्याक्ति ०० व्याक्ति ७० व्याकिति ७० व्याक्ति ७० व्याकिति ७ व्याकिति ७० व्याकिति ७० व्याकिति ७ व्

### नेतात्रों ने समाचार किस तरह सुना

२३ मार्च को ९॥ बजे रात की गाड़ी से कराची कॉक्सरेस में शामिल होने के लिए जब दिल्ली स्टेशन पर नेता लोग पहुँच चुके थे, तब सब के चेहरों पर चदासी छाई हुई थी। कारण टेलीफोन से यह मालूम हो गया था, कि लाहौर में ७ बजे सरदार भगतिसंह, श्रीयुक्त सुखदेव श्रीर श्रीयुक्त राजगुरु को फाँसी दे दी गई। पं० जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जी श्रीर महात्मा जी की श्राँखों में श्राँसू थे। प० जवाहरलाल नेहरू ट्रेन चलते हुए रोते-रोते गिरते-गिरते बचे, जो कठिनाई से सँमाले गए!

### श्रीयुक्त सेनगुप्त की राय

कराची में श्रीयुक्त सेनगुप्त ने कहा है, कि "तमाम राष्ट्र की युकार की श्रोर ध्यान न देकर पुरानी सिविलियन मनोवृत्ति का परिचय दिया गया है। इस समय नौकरशाही ने जो नया वाण चलाया है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। एकता में श्रनेकता उत्पन्न न होनी चाहिए और न शत्रु।की यही श्रभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए कि महात्मा गाँधी के श्रविच्छित्र नेतृत्व में श्राघात पहुँचे। शहीदों की श्रात्मा' को शान्ति प्राप्त हो श्रौर भारत श्रौर भी श्रधिक शीवता से श्रसिंहसात्मक साधनों से स्वतन्त्रता प्राप्त करे।"

### एसेम्बली में शोक-प्रकाश

२४ मार्च को दिल्ली में प्रश्न काल के समाप्त होते ही श्री० रङ्गाचारियर ने एसेम्बली में निम्त-लिखित घोषणा की—''हार्दिक

शोक श्रीर घोर कोध के साथ मैं यह बयान देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। गत ७ अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रिब्युनल ने भगतसिंह श्रीर उनके दो सङ्गियों की जी प्राणदण्ड दिया था, कल रात को वह कार्यहर में परिणित कर दिया गया। हम सरकार की इस हरकत पर शोक श्रीर रोप प्रकट करते हैं। इस मुक़दमे के हालात सबका मालूम हैं। उन कारणों का दुहराना अनावश्यक है, जिनसे प्रेरित होकर श्रभियुक्तों की पीठ पोछे श्रॉडिनेन्स द्वारा विशेष प्रबन्ध करके यह मामला चला था श्रीर इस कार्य-वाही का यह परिषद् सर्वदा विरोध करती रही है। जनसाधारण के बहुमत का विश्वास है, कि कम से कम भगतसिंह का तो उस श्रपराध से कोई सम्बन्ध न था, जिनके कारण उन्हें फाँसी पर टाँग दिया गया है। इस विषय में लोकमत का प्रदर्शन विभिन्न रुप से सरकार के आगे किया जा चुका है! जनता को पूर्ण विश्वास था और ऋहोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, कि सरकार उस सबल लोकमत का ख़्याल करे, जिसे भारत की उस महान श्रात्मा ने प्रकट कर दिया था। सरकार ने जनमत को ठुकरा दिया है और हमारे विचार में ऐसा कार्य किया है, जिसका भय-क्रर प्ररिणाम होगा। जनमत की इस उपेक्षा से सरकार ने स्वयं अपने श्रीर देश के लिए भी भीषण आपत्ति का आह्वान किया श्रीर कर रही है। न्याय के साथ द्या भी दिखाई जाती. तो सरकार का सम्मान बढ़ जाता पर दुःख है कि सरकार नेक सलाह पर कोई विचार नहीं करती। इस समय जिस शान्त वातावरण की त्रावश्यकता थी, वह दूर हो गया है। हम इससे हार्दिक कोच और शोक प्रकट करते हैं। एसेम्बली की आज की कार्यवाही में हम कोई भाग न लेंगे।" श्रीयुक्त रङ्गाचारियर

के बयान के बाद सरदार भगतिसंह श्रीर उनके सिङ्गयों के प्राण-दरह के प्रतिवादस्वरूप नेशनिलस्ट पार्टी के सब मेम्बर परिषद्-भवन से उठकर चले आए। इस बयान का जवाब देने के लिए सर जेम्स करार खड़े तो हुए, पर वाग्वाणों से जर्जर हो गए। **उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि "आप लोगों को कोई** शिकायत तो न होनी चाहिए, क्योंकि सरकार यह बात कभी नहीं मान सकती कि इस मामले में बन्दियों के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। सरकार का निश्चित-मत है, कि प्रतिवादी पत्त को अपने पत्त में सभी प्रमाण देने का पूरा मौक़ा दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के, सबसे बड़े न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। जिस कारण यह मामला चला, उससे तमाम भारत में हलचल मच गई थी, इसे कोई मेम्बर अस्वीकार नहीं कर सकता। सरकार ने मामले के सभी श्रङ्गों पर भली-भाँति विचार कर, दण्डाज्ञा को न्यायपूर्ण ही पाया। सरकार यदि इस मामले में दया-प्रदर्शन कर सकती, तो उसे सन्तोष होता, परन्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए द्या प्रदर्शन करने पर सरकार भारत के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने से विश्वत हो जाती। क़ानून की रत्ता के लिए आवश्यक था, कि द्एडाज्ञा कार्य में परिगात कर दिखाई जाए।"

मेम्बर यह कह कर उठ कर बाहर चले गए कि 'हम यह उपदेश सुनने नहीं आए।' श्री० एस० सी० मित्र, श्री० डी० के० लाहिड़ी और मि० सादिक हुसेन, तीनों इिएडपेएडेएट मेम्बर भी उठ कर चले गए।

सर अब्दुर्रहीम ने कहा, कि विरोधी दल की श्रनुपस्थिति में इस वर्ष के सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव फाइनेन्स बिल पर विचार स्थिगत रक्ला जाय, क्योंकि सरकार को अभी मनमानी करने

स्थागत रक्खा जाय, क्यांक सरकार की अमा मनमाना करन का मौका मिल गया है। सरकार की झोर से इसका विरोध करते हुए बिल का फैसला करने पर जोर दिया गया। अध्यक्त ने कहा, कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को किसी दल-विशेष की इच्छा पर मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा होने के बाद कल शाम तक फाइनेन्स बिल का निर्णय कर लिया जाएगा। अतएव पोस्टल बिल पर वाद-विवाद होने के उपरान्त बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

### सरदार भगतसिंह का अन्तिम पत्र

फाँसी पर लटकाए जाने के पहले सरदार भगतसिंह, श्रीयुक्त शिवराम राजगुरु ख्रीर श्रीयुक्त सुखदेव ने लाहौर सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा पञ्जाब के गवर्नर को यह पत्र भेजा था। "उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं:

"हम लोगों को १९३० की ७वीं अक्टूबर को उस अङ्गरेजी अदालत अर्थात स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फाँसी की सजा दी थी, जो भारत में अङ्गरेजी शासन के प्रधान वॉयसरॉय द्वारा जारी किए हुए "स्पेशल लाहौर कॉन्सिपरेसी केस ऑर्डिनेन्स" के अनुसार नियुक्त हुआ था। हम लोगों के विरुद्ध प्रधान अभियोग महाराज पद्धम जॉर्ज यानि इङ्गलैएड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का लगाया गया था। उक्त अदालत के निर्णय से दो बाते निश्चित हो जाती हैं—पहली यह, कि अङ्गरेज राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के बीच युद्ध की अवस्था उपस्थित है और दूसरी यह, कि हम लोगों

•०व्याक्त ००व्याक ०

"दूसरी बात कुछ आत्मश्लाघा-सी जान पड़ती है, किन्तु फिर भी हम इसे स्वीकार करने ही की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने को महान् प्रतिष्ठा-प्राप्त सममने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सकते। पहली के सम्बन्ध में हम कुछ विस्तार में जाने को लाचार हैं। उक्क वाक्य से जैसा प्रकट होता है, वैसा युद्ध प्रत्यच्च नहीं दिखाई देता है। हम नहीं जानते, कि 'युद्ध करने' का अर्थ अदालत ने क्या लगाया, किन्तु हम इसे यथार्थ अर्थों में स्वीकार करना चाहते हैं। पर अपना विचार स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता जान पहती है।

# युद्ध जारी है

'हम यह कहना चाहते हैं, कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शिक्तशाली लोगों ने मिहनत-मजदूरी करने वाले भारतीयों और जन-साधारण के प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थ-साधन के लिए अधिकार जमा रक्खा है। इस प्रकार स्वार्थ साधने वाले चाहे अक्ररेज पूँजी-पित हों या हिन्दुस्तानी, उन्होंने आपस में मिल कर लूट जारी कर रक्खी हो या शुद्ध भारतीय पूँजी से ही गरोबों का खून चूसा जा रहा हो, इन बातों से अवस्था में कोई अन्तर नहीं आता। कुछ परवाह नहीं, यदि आपकीं सरकार नेताओं वा भारतीय समाज के चौधरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी और मिला लेने में सफल हो जाए। किन्तु जन-साधारण पर इसका बहुत कम असर पड़ता है। इसकी कुछ परवाह नहीं, अगर एक

बार फिर नीजवानों से विश्वासघात किया गया है। इस बात का भी दुःख नहीं, खगर हमारे राजनीतिज्ञ फिसल गए हैं खौर वे सुलह की बातचीत में उन गृहहीन और दिर देवियों को भूल गए हैं, जो दुर्भाग्यवश क्रान्तिकारी दल की मेम्बर समभी जाती हैं और हमारे राजनीतिज्ञ उन्हें खलग अपना दुश्मन समभते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे 'हिंसा में विश्वास रखती हैं।' इन वीर देवीयों ने निस्सन्देह अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने अपने पतियों को बलिदान किया और जो कुछ उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, बल्कि अपने आप को भी निछावर कर दिया। छेकिन आपकी सरकार उन्हें बागी ख्याल करती है। आप के एजेयट भले ही भूठी कहानियाँ गढ़-गढ़ कर उन्हें बदनाम करें और पार्टी को बदनाम धर छें, लेकिन युद्ध तब भी जारी रहेगा।

## युद्ध के भिन्न-भिन्न रूप

"हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न रूप मह्या कर छ। किसी समय यह प्रगट रूप धारण कर सकता है जोर कभी छिपे रूप में हो सकता है। कभी हलचल मचाने वाछे ज्ञान्दोलन का रूप पकड़ सकता है और कभी-कभो भयहूर रूप धारण करके जीवन-मरण का दृश्य उपस्थित कर सकता है। बाहे जिस रूप में भी यह युद्ध हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आप को इच्छा है, कि चाहे जो रूप पसन्द कर लें, लेकिन यह युद्ध जारी रहेगा। इसमें छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं की जायगी। बहुत सम्भव है कि यह युद्ध भोषया रूप धारण कर छ।

### अन्तिम युद्ध

"बहुत शीघ्र ही श्रन्तिम युद्ध छिड़ेगा श्रौर उसमें श्राखिसी फैसला हो जायगा । साम्राज्यवाद और पूँजीवाद श्रव थोड़े ही दिनों के श्रीर मेहमान हैं। यही युद्ध है, जिसमें हमने खुल कर भाग लिया है श्रोर इसके लिए हमें गर्व है। हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है और न हमारे जीवन के साथ यह समाप्त ही होगा। यह तो ऐतिहासिक घटनात्रों श्रीर वर्तमान समाज के परिगाम-स्वरूप है। हमारा बिलदान-तो इतिहास के उस अध्याय में वृद्धि करने वाला होगा, जिसे हमारे यतीन्द्र दास श्रीर कॉम-रेड भगवतीचरण के श्रद्धितीय बलिदानों ने प्रकाशमान बना दिया है। श्रव रही श्रपनी बात, सो हम इस विषय में इतना ही कहेंगे. कि श्रापने जब हमें फाँसी पर लटकाने का निश्चय ही कर लिया है, तो आप ऐसा करेंगे। आप के हाथों में शक्ति है और आपको श्रिधिकार प्राप्त है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' का सिद्धान्त श्रापके सामने है श्रीर श्राप इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इस कथन को सिद्ध करने के लिए हमारे मुक़र्मे की कार्रवाई ही काफी है। हमने कभी प्रार्थना नहीं की और न हम किसी से द्या-भित्ता माँगते हैं और न उस-

की आशा ही रखते हैं। हम केवल यही बताना चाहते हैं कि आपकी अदालत के निर्णय के अनुसार हम युद्ध में प्रवृत्त रहे हैं और इसलिए युद्ध-क़ैदी हैं। इसी से हम चाहते हैं कि हमारे साथ वैसा ही बतीव किया जाय अर्थात् हमारा दावा यह है कि हमें फाँसी न देकर, गोली से उड़ा देना चाहिए। अब यह सिद्ध करना आपके हाथ है, कि आप गम्भीरतापूर्वक वैसा ही सममते हैं, जैसा आपकी अदालत ने कहा है और इसे कार्य द्वारा सिद्ध करें।

'हम बड़ी उत्सुकता से आपसे निवेदन करते और आशा रखते हैं, कि आप बहुत कुपा करके सेना-विभाग को हुक्स देंगे कि हमें प्राण्ड्एड देने को वह एक सैनिक दस्ता या गोली मारने वालों की दुकड़ी भेजें। आशा है कि आप हमारो यह बात स्वी-कार करेंगे, जिसके लिए हम आपको पहले हो से धन्यवाद दें देना चाहते हैं।''

# श्री० बटुकेश्वर दत्त का पत्र

सरदार भगतिसह के साथ एसेम्बली बम-काएड में जन्म भर के लिए कालेपानी की सजा पाए हुए श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त ने सलेम जेल से सरदार भगतिसह के पिता सरदार किशनिसंह को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि, "मेरे जीवन में यह पहला ही अवसर है, कि मैं आपकों पत्र लिख रहा हूँ। छेकिन इस नाजुक मौक़े पर जब मेरे प्यारे कॉमरेड सरदार भगत सिंह की किश्मत का कैसला होने वाला है, यह बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है, कि मैं इस विट्ठी को किस तरह शुरू करूँ। तो भी अवस्था सुमे कुछ शब्द लिखने को लाचार करता है। आगर

आपके दिल को इससे कुछ रअ पहुँचे तो मैं आशा करता हूँ, कि आप मुक्ते इसके लिए क्षमा करेंगे। सरदार जी, यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा भगतसिंह से क्या सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध भ्रातु-भाव के प्रेम श्रीर मित्रता का है, जिसे मानव-जाति के कल्याण के त्रेत्र में हमारे सम्मिलत दायित्व ने और भी मजबूत कर दिया है। प्रेम का यह स्रोत मेरे हृदय में उमड़ रहा है और इसने मुक्ते लाचार कर दिया है कि मैं उच श्रकसरों से यह प्रार्थना करूँ, कि यदि मेरा भाग्य साथ नहीं देता कि अपने उन मित्रों का, जिनके ऊपर काली घटाएँ घिर रही हैं, ऋन्त तक साथ दे सकुँतो सुभे कम से कम इतना मौका दे दिया जाय कि मैं उनका आखिरी दुर्शन कर सकूँ और इस अवसर पर अपने प्रेम-भाव का परिचय दे सकूँ श्रीर हम सदा के लिए एक दूसरे से पृथक् होने के पहले एक-दूसरे का अन्तिम अभिवादन कर सकें। लेकिन मुक्ते बहुत ही अकसोस है कि अकसरों ने एक ऐसे आदमी के भाव की परवाह नहीं की, जिसे अपने प्यारे मित्र के शोक-जनक वियोग के बाद जेल की चहारदीवारी के भीतर जिन्दा ही गढ़ जाना है। सरदार से मिलने की मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। ऋौर क्या लिख़ँ? यदि सम्भव हो तो मेरे ये भाव मेरे साथी सरदार तक पहुँचा दें। मैं श्रतुभव करता हूँ:

आजमाइश है कड़ी, लब पर कोई शिकवा न हो। फिर मिलेंगे जा यक्कीं, दिल में कोई धड़का न हो।।

ञ्चापका,

बटुकेश्वर दत्त

## अधिकारी अपने असली रूप में—

निम्न-लिखित तार लाहौर-स्थित 'फ़ी प्रेस' के विशेष सम्वाद-दाता ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने के लिए २३वीं मार्च को भेजा था, जो केवल 'सेन्सर' ही नहीं किया गया, बल्क कहा जाता है, तार एकदम अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था। सरदार भगतसिंह आदि की फाँसी की सजा रुकवाने के लिए नेताओं ने जो-जो प्रयत्न किए थे, इस तार से सारी बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है; पाठकों की जानकारी के लिए तार की नकल नीचे उद्धृत की जा रही है:

'ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मा गाँधी ने सरदार भगत सिंह आदि को फाँसी की सजा रह कराने के लिए कोई उपाय- उठा नहीं रक्खा। वॉयसरॉय से बार-बार इस सम्बन्ध में जोर दिया गया। महात्मा जी का अन्तिम प्रयास २३वीं मार्च की सुबह किया गया था, जब कि वे महामना पं० मदनमोहन माल- वीय तथा अन्य कई कॉक्सरेस के नेताओं सिहत लॉर्ड इर्विन से मिलने गए थे। सुना है महात्मा गाँधी से वॉयसरॉय ने अन्त में कहा था कि फाँसी की सजाओं को वे कालेपानी में तो नहीं बदल सकते, पर अधिक से अधिक ३री या ४थी अप्रैल तक फाँसी को रोक सकते हैं। ताकि कॉक्सरेस का अधिवेशन सकुशल समाप्त हो जाय। कहा जाता है, महात्मा जी ने एक सप्ताह के हेर- फेर में कोई लाभ नहीं देखा और अन्त में उन्हें यही कहना पड़ा

कहा जाता है वॉयसरॉय की इस मुलाक़ात के पूर्व ही महा-त्मा गाँधों ने अपने सामने ही एक वक्तव्य (Manifesto) तैयार करा के श्री० आसक अली के हाथ, इसलिए लाहोर भेजा था, ताकि वे इस पर स्वर्गीय सरदार भगतिसंह आदि के हस्ताचर करा लावें, जिससे उनकी फाँसी के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करने में सुविधा हो सके। महात्मा जी ने इन नौजवानों के लिए एक सन्देश भी भेजा था लेकिन श्री० आसक अली को इन स्वर्गीय नौजवानों से मिलने तक नहीं दिया गया।

लाहौर में ३ दिन ठहरने के पश्चात् उन्हें पञ्जाब गवर्नमेगट के होम-मेम्बर का एक पत्र इस आशय का मिला, कि जो वक्तव्य वे सरदार भगतिसिंह आदि को दिखाने अथवा हस्ताचर कराने के उद्देश्य से अपने साथ लाए हैं, उसकी एक नक्तल यदि वे उन्हें भेजें तो उनसे भेंट कराने के प्रस्ताव पर विवार किया जा सकता है। श्री० आसफ अली ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया और इस प्रकार आपकी अन्तिम मुलाक्कात स्वर्गीय सरदार भगतिसिंह आदि से न हो सकी।

'.फ्री प्रेस' को विश्वस्त सूत्र से इस बात का पता चला है, कि यद्यपि लॉड इर्विन सरदार भगतसिंह श्रादि को फाँसी देने के • पत्त में स्वयं नहीं थे किन्तु पञ्जाब-गवर्नमेएट के लगभग सभी श्रक्तरेज श्रकसरों ने लॉर्ड इर्विन को इस बात की धमकी दी थी, कि यदि उन्होंने फाँसी की इस सजा को रह कर दिया, तो वे एक साथ श्रपने पदों से इस्तीका दे देंगे।

# ४० हजार स्त्रो-पुरुष का रोमाञ्चकारी करुण-कन्दन

र३वीं मार्च सन् १९३१ की सन्ध्या के साढ़े सात बजे लाहौर सेएट्रल जेल में सरदार भगतिसह, श्री० राजगुरु श्रीर श्री० सुखदेव फाँसी पर लटका दिए गए! सेएट्रल जेल के भीतर केदियों द्वारा लगभग ७ बजे बड़ी देर तक 'इन्क़लाब जिन्दाबाद' के नारे लगते रहे, जिससे श्रासपास के लोगों को इस बात का पता लग गया, कि सरदार भगतिसह श्रादि फाँसी पर लटकाए जा रहे हैं!

स्व० भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने तार-द्वारा अधिकारियों से इस बात की प्रार्थना को थी कि भगतसिंह और उनके साथियों के मृतक शरीर अन्त्येष्टि किया के लिए उन्हें दे दिए जायँ, परन्तु मृतक शरीर तक उन्हें नहीं दिए गए और आधी रात को सतलज नदी के किनारे जला दिए गए!

#### सच्चा शाही-मातम

जेल के पदाधिकारियों ने उस दिन सरदार भगतसिंह, श्री॰ राजगुरु श्रीर श्री॰ सुखदेव के माता-पिता तथा भाइयों श्रीर बहिनों के श्रतिरिक्त श्रन्य सम्बन्धियों को उनसे मुलाकात करने की श्राह्मा नहीं दी। इस श्राह्मा के विरोध में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने वॉयसरॉय, गवर्नर श्रीर होम-

O व्याप्ताक O व्याप्तक O व्याप्त

भगतसिंह श्रौर उनके साथियों की फाँसी से लाहौर में बड़ी सनसनी फैल गई थी। अङ्गरेजी और कुछ मुसलमानी दूकानों को छोड़ कर, फाँसी के विरोध में २४वीं मार्च को पूरी हड़ताल रही। शहर के कोने-कोने में लोग नङ्गे सिर एकत्रित हो रहे थे। श्राकस्मिक घटना के भय से फ़ौज बिल्कुल तैयार रक्खी गई थी श्रीर शहर भर में सशस्त्र पुलिस का पहराथा। श्राकाश में वायुयान भी इसी उद्देश्य से उड़ रहे थे। नौजवान भारत सभा ने एक विराट सभा में फाँसी के विरोध-में एक प्रस्ताव पास किया खोर श्री० भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मृति-चिन्ह स्थापित करने का निश्चय किया तथा उसके लिए रूपए की अपील भी की गई। सबेरे इस सभा के अतिरिक्त काले मरखों सहित एक विराट जुलूस निकाला गया श्रौर मिग्टो-पार्क में लगभग ४०,००० स्त्री-पुरुष की एक सभा हुई। सब के चेहरे पर उदासी छाई थी। जब सभा में सरदार भगतसिंह के पिता किशनसिंह रोते-चिल्लाते हुए उपस्थित हुए, तब सभा में उपस्थित क्ती-पुरुषों के धैर्य का बाँध टूट गया अगर वे फूट-फूट कर रोने लगे। जब सभी बच्चों की नाई रो रहे थे, तब सभा में से एक बच्चे ने उठकर कहा कि भगतसिंह मरे नहीं हैं, वे जिन्दा हैं।

२ बजे दिन को नील-गुम्बद से एक मौन जुलूस प्रारम्भ हुआ और ६ बजे शाम को मोरी-गेट के बाहर समाप्त हुआ। शहर कॉइरोस दश्तर श्रीर पञ्जाब सेवादल के भएडे आधे अन्तर पर ( half mast ) लहरा रहे थे!

### अन्तिम चतुगार

फाँसी के कुछ दिन पहले सरदार भगतसिंह और उनके साथियों ने दया-प्रार्थना के लिए इन्कार करते हुए पञ्जाब गवर्नर को लिखा था—"अन्त में इम केवल यह कहना चाहते हैं, कि आपकी अदालत के फैसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया है और इस प्रकार हम युद्ध के शाही कैंदी हैं। अतएव हमें फाँसी पर न लटका कर गोली से उड़ाया जाना चाहिए! इसका निर्णय अब आप के उत्पर है, कि जो कुछ अदालत ने निर्णय किया है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे या नहीं। हमारी आप से विनम्र प्रार्थना है और हमें पूर्ण आशा है कि आप कृपा कर फौजी महकमे को आज्ञा देकर हमारे प्राण-दर्ड के लिए एक फौज या पल्टन के कुछ जवान बुलवा लेंगे।"

# फाँसी पर लोकमत

# महास्मा गाँधी

"भगतसिंह श्रमर-शहीद हो गए हैं। उनकी मृत्यु से श्राज लाखों व्यक्ति दुखी हैं। मैं इन नवयुवक देश-भक्तों की लगन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ; परन्तु मैं देश के नवयुवकों को इस बात की चेतावनी देता हूँ, कि वे उनके पथ का अवलम्बन न करें। हमें भरसक उनके अभूतपूर्ण त्याग, श्रदम्य उत्साह श्रीर विकट साहस का श्रनुकरण करना चाहिए, परन्तु उन गुणों का उपयोग उनकी तरह न करना चाहिए। देश की स्वतन्त्रता हिंसा श्रीर हत्याश्रों से प्राप्त नहीं होगी। गवर्नमेण्ट के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हुँ, कि उसने विष्लववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का यह स्वर्ण-त्र्यवसर खो दिया है। सन्धि की शर्तों के अनुसार उसका यह कर्तव्य था, कि उनकी फाँसी की सजा वह कुछ समय के लिए स्थगित कर देती। अपने इस कार्य से उसने सन्धि पर बड़ा आघात किया है और इस बात का परिचय दिया है, कि उसमें श्रभी भी जनता के मनो-भावों को कुचलने की शक्ति है। पशुबल के इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि बड़ी-बड़ी घोषणाएँ श्रीर सहानुभूति-सूचक सन्देश देने के उपरान्त भी वह अपनी शक्ति और शासना-धिकार से जरा भी हाथ खींचना नहीं चाहती । परन्तु गवर्न-मेण्ट की इस दुर्नीति से कॉङ्गरेस को अपने उद्देश्य और अपने निश्चय से तिल-मात्र भी न डिगना चाहिए। आवेश में आकर हमें पथ-भ्रष्ट न होना चाहिए। हमें यह समक कर सन्तोष कर लेना चाहिए, कि फाँसी की सजाएँ रह करना सन्धि के प्रस्तावों में निहित न था। गवर्नमेख्ट पर हम गुरुडापन का दोष श्रारोपित कर सकते हैं, परन्तु हमें उस पर सन्धि भङ्ग करने का दोष न मद्ना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय से भगतसिंह और उनके साथियों की फाँसी से हमारी शक्ति बढ़ गई है। हमें आवेश में आकर इस अवसर को ज्यर्थ न खोना चाहिए। इस फाँसी के विरोध में देश भर में इड़तालें होना बिल्कुल स्वाभाविक हैं। इन देशोंभकों की फाँसी के विरोध में मौन-जुलूस निकालने से अधिक उनका सम्मान नहीं हो सकता। इस अवसर पर हमें देश पर और अधिक आहुति देने के लिए तैयार होना चाहिए।"

#### सरदार पटेल

"श्रक्तरेजी क्रानून इस बात पर श्रिभमान से भूमता था, कि वह गवाही में जिरह के द्वारा प्रमाणित किए बिना किसी श्रभियुक्त को सजा नहीं देता, परन्तु उसी क्रानून ने ऐसी गवाही के
विश्वास पर, जो घटना के बहुत देर बाद प्राप्त हुई थी श्रौर जिसमें
जिरह का नाम न था—भारत के एक श्रेष्ठ युवक की हत्या कर
डाली। किसी व्यक्ति को ढोठता श्रौर उच्छृक्कतता के श्रपराध में
सजा दो जा सकती है, परन्तु उसे फाँसी पर लटका देना कहाँ
का न्याय है ?"

### पं० मद्नमोहन मालवीय

पं मदनमोहन मालवीय ने कराची को प्रस्थान करने के पहले मुलाकात में कहा—"इस फाँसी से मुभे इतना दुख हुआ है कि मेरे मुँह से शब्द नहीं निकलते।"

# पं० जवाहरलाल नेहरू

२४ ता० को नई दिल्ली में राष्ट्रपति पंण्यवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा—"मैंने इन देश-भक्तों के अन्तिम दिनों में अपनी खबान पर लगाम लगा रक्खी थी, क्योंकि मुक्ते सन्देह था, कि मेरे खबान खोलते ही कहीं फाँसी को सजा रह होने में बाधा न पहुँचे। यद्यपि मेरा हृद्य बिलकुल पक गया था और खन अन्दर से उबाल खा रहा था, परन्तु तिस पर भी मैं मौन था। परन्तु अब फैसला हो गया। हम देश भर के लोग मिल कर भी भारत के ऐसे युवक की रक्षा न कर सके, जो हमारा प्यारा रह था और जिसका अदम्य उत्साह, त्याग और विकट

#### मौलाना जफ़रऋली

"श्रभागे भारत ने श्रपने इतिहास में ऐसी श्रसहायता का कभी श्रनुभव नहीं किया था, जैसी श्रसहायता का श्रनुभव उसने २३ ता० को भगतिसह की फ़ाँसी के श्रवसर पर किया है।"

#### श्री॰ श्रासफ़श्रली

'मैं दिल्ली से लाहौर, पञ्जाब-गवर्नमेण्ट से आज्ञा लेकर भगतिसह से इस आशा से मिलने आया था, कि मैं क्रान्ति-कारी दल के नाम उनसे एक पत्र प्राप्त करूँ, जिसमें वे उन्हें इस बात का आदेश दें, कि जब तक महात्मा गाँधी के आहिंसा-त्मक आन्दोलन से भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने की आशा है, तब तक के लिए वह अपने हिंसात्मक कार्य स्थिगित कर दें। मैंने उनसे मुलाक्षात करने के लिए हर एक उपाय से काम लिया, परन्तु चारों ओर से दरवाजा बन्द पाया। मैंने पदान

# सरदार भगत सिंह

कुछ समाचार पत्रों का असन्तोष

भगतिसंह श्रीर उसके साथियों को फाँसी पर लटकाने में जल्दबाजी कर गवर्न मेख्ट ने समस्त देश के मनोभावों को कुचलने का प्रयत्न किया है। उसने ऐसे श्रवसर पर जो भयद्भर भूल की है, उसका सन्धि पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

—हिन्दू ( अङ्गरेजी )

राजनैतिक दृष्टि से इससे अधिक शैतानी कार्य की योजना नहीं की जा सकती।

—स्वराज्य ( श्रङ्गरेजी )

गवनैमेण्ट ने विष्तववादियों की सहानुभूति प्राप्त करने का सुवर्ण-अवसर हाथ से खो दिया है।

—स्वदेश मित्रम् ( ऋ**हरेजी )** 

बिखरा दिए हैं।

भगतसिंह श्रीर उनके साथियों की फाँसी से देश के शिज्ञित यवकों में भयहूर असन्तोष फैलने की सम्भावना है। उनके प्राणीं की भिचा के लिए गवर्नमेएट के पास हचारों प्रार्थना-पत्र भेजे गए, सैकड़ों सभाएँ हुई; परन्तु श्रन्त में उनका परिणाम कुछ भी न निकला। यद्यपि जनता ने इन वीर श्रौर श्रमर देश-भक्तों को, जिन्हें क़ानून ने अन्तिम दण्ड दिया था, जुलूस निकाल कर श्रीर श्रन्य प्रकार से बचाने का प्रयत्न किया था ; परन्तु उनकी क़ानूनी कार्यवाही में इतनी भूलें थीं, कि यदि गवर्नमेण्ट चाहती तो उन्हें कानून के अधार पर ही मुक्त कर सकती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि गवर्नमेएट ने कराची कॉक्नरेस के श्रवसर पर उन्हें फाँसी पर लटका कर महात्मा गाँधी के मार्ग में काँटे

#### —ली**डर** ( श्रङ्गरेजी )

सरदार भगतसिंह, राजगुरु श्रीर सुखदेव की फाँसी की सजा रइ न कर, गवनमें एट ने जैसी भयक्कर भूल की है, उसकी तुलना कई वर्षों की किसी भयावह घटना से नहीं की जा सकती। इस देश के इतिहास में इतनी सनसनी किसी मामले से नहीं फैली, जितनी इस मामले से ; अर्रीर न कभी किसी मामले से फाँसी की सजा रद करने के लिए देश ने इतनी अनुनय-विनय ही की है।

# -द्रिब्यून ( श्रङ्गरेजी )

सरदार भगतसिंह को फाँसी हो गई और सरकार समभती है. कि शायद इन देश-भक्तों को फाँसी देकर उसने विस्तववाद ० बाक्क ०० वाक्क ००

-रियासत ( उर्दू)

सरदार भगतसिंह आदि को फाँसी देकर सरकार ने केवल अपने ही मार्ग में कठिनता का सामान पैदा नहीं कर लिया है, बल्कि कॉक्सरेस को भी मुश्किल में डाल दिया है।

-- अवध अखबार ( उद् )

हम यह तो नहीं कह सकते, कि सरकार ने यह काम बुद्धिः मानी का किया है या मूर्खता का, क्योंकि यह तो समय ही बताएगा; परन्तु यह अनुमान करना कठिन नहीं, कि इससे देश में बेचैनी बदेगो और महात्मा गाँधी-जैसे बुद्धिमान और प्रभावशाली नेताओं का स्थान नवयुवक छोन छेंगे।

-शेर खालसा ( उदू )

×××जहाँ तक देश में शान्ति की प्रतिष्ठा और भारत तथा इक्कलैएड के सम्बन्ध को जायम रखने का प्रश्न है, हमारी राथ में इस फाँसी से उसकी असहा चोट लगी है। लॉर्ड इरविन और मि० मैकडॉनल्ड ने एक से अधिक बार दोनों देशों में अच्छा सम्बन्ध करने की अपील की थी, जिसके उत्तर में महात्मा जी ने अपना सत्याप्रह बन्द कर दिया और सरकार को मौका दिया.....परन्तु शोक है कि इन्हीं लॉर्ड इरविन और मि०

• जाक्क ०० जाक्क ०० जाक्क ०० जाकक ०० जाक ०० जाक ०० जाक ०० जाकक ०० जाकक ०० जाकक ०० जाकक ०० जाकक ०० जाकक ०० जा

-वतन ( उद् )

× × शासन-तन्त्र ने एक ऐसा क़दम बदाया, जिसका परिएाम किसी दशा में भच्छा नहीं हो सकता। शासन-तन्त्र के सब्बालकों के सोचना चाहिए, कि जिस भगतिसह, राजगुरु तथा सुखदेव के लिए पेशावर से बम्बई और काश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग मेमोरियल भेज रहे हैं, आखिर कोई बात है, जिसकी वजह से देश उन्हें जीवित रखना चाहता है। अफसोस है कि नौकरशाही ने शासन को सर्व-िषय बनाने का एक नायाब मौक़ा सदा के लिए खो दिया।

—मिलाप ( चद् )

समस्त भारत के एक स्वर से प्रार्थना करने पर भी आखिर भगतसिंह फाँसी पर लटका ही दिया गया और नौकरशाही ने अपनी अदूरदर्शिता से हिंसावादी दल को अहिंसावादी राज-नीतिकों के विरुद्ध आन्दोलन करने तथा सर्वैसाधारण को इत्तेजित करने का मौका दे ही दिया।

—रोजाना खिलाफत ( उद्ै).

सरदार भगतसिंह को फाँसी देने में यदि सरकार कानून से मजबूर थी, तो क्या यह ग़ैर-क़ानूनी तौर पर फाँसी देने के लिए भी मजबूर थी ? जिस न्याय की नींव पर ब्रिटिश सरकार का दावा है, कि उसका महल खड़ा है, क्या वह यही है ?

—श्रजुंन (हिन्दी)

सरकार की जिद से यंह बात सिद्ध होती है, कि उदारता के ढोल पीटने पर भी सरकार अपने हाथ की शक्ति कम नहीं करना चाहती।

#### - नवीन भारत (हिन्दी)

सरकारी इलकों में इक्नलैंग्ड चौर भारत के सम्मानपूर्ण सममोते के शत्रु तो बहुत से हैं, परन्तु जिस व्यक्ति ने वॉयसरॉय को इस खालिरी मौके पर इन नौजवानों को फाँसी पर लटकाने की सलाह दी है, वह सचमुच दोनों देशों का कट्टर दुशमन भी है और अत्यन्त मूर्ल भी।

#### -- पञ्जाब-केसरी (हिन्दी)

समस्त राष्ट्र के आवेदन-निवेदन से भी भारत-सरकार विचितित नहीं हुई। भगतिसह, राजगुरु और सुखदेब को फाँसी पर लटक कर प्राण् दे देना पड़ा! ये जीवनाञ्जित देकर मृत्यु का स्वागत करने को प्रस्तुत थे। इन्होंने क्षमा की प्रत्याशा नहीं की थी—प्रार्थना भी नहीं की थी, इनका अन्तिम पत्र इस बात का प्रमाण है। तब भी इनकी मृत्यु के कारण सारे देश पर विषाद को काली छाया पड़ गई है। यह शोक की स्तब्धता नहीं, होभ का गाम्भीय है।......सरकार के मनोभावों में परिवर्तन हुआ है—ऐसा विश्वास न होता तो समस्त देश इस तरह हमा-प्रार्थना और प्रत्याशा न करता। विसवी और विसव के सन्देह में गिरफ्तार व्यक्तियों को उत्पोड़ित न करके, अगर द्या द्वारा उन्हें हिंसा के पथ से लौटा लाने की नीति का अवलम्बन किया जाता तो तोप व बन्दूक के बल से बलवान

० व्यामाः ०० वृटिश सरकार को कोई दुर्वेल समभ कर उपहास नहीं करता!

# —आनन्द बाजार पत्रिका (बङ्गला ) मि० होसे जी० एलेकज़ेग्डर

लाहीर पड्यन्त्र-केस में सरदार भगतिसंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई फाँसियों के सम्बन्ध में विलायत के "मैब्रेस्टर गार्जियन" में किसते हुए मि॰ होर्स जी॰ एलेक्ज़ेण्डर ने लिखा था:

ठीक ऐसे समय, जब कि लोग यह उम्मीद करने लग गए थे, कि महात्मा गाँधी अपनी सममौता वाली नीति में, नवयुवक-दल के प्रबल विरोध करने पर भी, कॉक्करेस में विजयी होंगे, भगतसिंह और उनके साथी फाँसी पर लटका दिए गए! अगर लोगों को यह निश्चय हो गया होता, कि कैप्टेन सॉएडर्स के असन्दिग्ध हत्याकारी ये ही व्यक्ति हैं, तो इनकी फाँसी के सम्बन्ध में, एक बार विरोध कर के मौन होकर बैठ रहते। लेकिन इस मामले में जैसी कार्रवाई की गई है, उसे देखते हुए, कोई मौन नहीं बैठ सकता, बिलक इसका तीज प्रतिरोध आवश्यक था।

इस मामले की मुख्य बातें भारतवर्ष के लोगों पर बहुत अच्छी तरह प्रगट हैं, कि किस तरह साइमन कमोशन लाहोर आया, किस प्रकार उसके विरुद्ध सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता लाला बाजपतराय के नेतृत्व में एक विराट प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार कैंट्रेन सॉएडर्स द्वारा, जैसा कि लोग कहते हैं, लाला जी पर बार किया गया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्य हुई। लाला जी की मृत्यु के कारण के विषय में डॉक्टरों में यद्यपि मतभेद था, लेकिन अधिकांश भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास है, कि कैप्टन सॉएडर्स के आक्रमण के आघात से ही उनकी मृत्यु हुई! इस मृत्यु के एक मास बाद, श्रनुमान है, कि प्रतिशोध की भावनाश्रों से प्रेरित होकर कैप्टन सॉएडर्स की हत्या कर डाली गई। हत्या-कारी लापता रहे। बहुत समय बाद भगतसिंह, जिन्हें एसेम्बली बम-काएड के मामले में सजा दी जा चुकी थी, श्रीर जिन्होंने स्वयं ही अपने को हिंसक क्रान्तिकारी स्वीकार किया था, अपने कुछ साथियों के साथ इस हत्या के लिए दोषी ठहराए गए। इस मामले के दौरान में कोर्ट में जो गवाहियाँ गुजरीं, वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। भगतसिंह एक अत्यन्त साहसी, निर्भीक और स्पष्टवादी युवक था। अपनी मातृ-भूमि के कल्याण के लिए वह किसी चए जीवनोर्त्सग कर सकता था। उसने स्वयं ही कहा था, कि इस हत्याकाण्ड से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वह श्रौर उसके साथी श्रपराधी ठहराए गए श्रौर फ़ैसले में उन्हें मृत्यु का दएड दिया गया । सारी अपीलें श्रीर सजा कम करने की प्रार्थनाएँ रह कर दी गई श्रीर ठीक ऐसे समय, जब कि गाँघी जी कॉङ्गरेस को इस बात का विश्वास दिलाने जा रहे थे, कि सरकार ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है, वे नवयुवक फाँसी पर चढ़ा दिए गए। हम इस मनोवृत्ति को किस बात का परिचायक समर्में १ मेरा पहला ख्याल यही हुआ, कि इर्विन-गाँधी समभौते के कुछ रात्र-अधिकारी इस सममौते को किसी भी तरह भक्क करने पर तुले हुए हैं, इसीलिए इन फाँसियों के देने में इतनी जल्दी की गई है। ठीक ऐसे समय. जब कि लॉर्ड इर्विन ने पुलिस-जॉब की मॉस

के सम्बन्ध में अपने मातहतों का समर्थन किया था, कुछ लोग, मालूम होता है, उन्हें गिरा देने के लिए ही तय्यार थे। इसीलिए उन्होंने उपर्युक्त अभियुक्तों को फाँसी दे देने में इतनी जल्दी की। खेकिन सम्भव है, यह बात न हो। हो सकता है, कि भारत-सरकार के कुछ विभागों को अपने दमन की घातक नीति पर ही पूरा विश्वास हो। ये महाशय पूर्वीय देशों के निवासियों की मनोवृत्ति को समभाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पूर्वीय मनोवृत्ति तो केवल पशुबल का आदर करना जानती है, उस पर और किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। शायद, उनका उपाल है कि कॉङ्मरेस इन फाँसियों से दब जायगी। परन्तु मेरा विश्वास है, कि पूर्व और पश्चम के बीच विषाक और अप्रिय सम्बन्ध पैदा करने के लिए सब से अधिक उत्तरदायी यही नीति है।

यही अवसर है, कि इक्रलेश्ड के निवासी चेत जायँ और समम छें कि वास्तव में पूर्वीय और पश्चिमीय मनोवृत्ति में कोई मौतिक अन्तर नहीं है। पूर्वीय या पश्चिमीय दोनों ही, चाहे थोड़े समय के लिए बत्त प्रयोग से भले हो दब जायँ, छेकिन याद रहे कि अवसर पाकर दबी हुई वस्तु अपने दूने वेग से उभड़ती है। मेरे और भी मित्रों का ऐसा ही अनुभव है, कि हिन्दुस्तानियों में अगर कोई विशेषता है, तो वह यही है, कि वे अल्प से अल्प उदारता, प्रेम और विश्वास से सहज ही वशीभृत हो जाते हैं। उनके ये लक्षण कमजोरी के चिन्ह कदापि नहीं हैं। वे थोड़े से विश्वास और सहानुभूति के आधार पर भी बड़ी शीवता के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर लेते हैं। मेरा

# सरदार भगत सिंह

#### सिक्खों में असन्तोष

यद्यपि गर्वनमेरट की विज्ञप्ति का कहना है कि सरदार भगतसिंह आदि की अन्त्येष्टि किया धर्मानुसार और विधिपूर्वक
सम्पन्न हुई थी; किन्तु पञ्जाब की जनता को जो प्रमाण अब
तक अन्यथा प्राप्त हो सके हैं, उनके बल पर वह इस आश्वासन
पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। गर्वनमेर्ग्ट का कहना है, कि
दाह-कर्म के पश्चात् फूलादि सतलज में डाल दिया गया था,
किन्तु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि अध्वज्ञले ( मोंसे हुए ) कुछ
लाश के दुकड़े उसी स्थान से पाए गए हैं, जहाँ इन नवयुवकों
की अन्त्येष्टि किया की गई थी और लाहौर में इन्हीं दुकड़ों के
शव का जुलूस निकाला गया था, जिसके पीछे एक लाख व्यक्तियों
की भोड़ थी। इस सम्बन्ध में पञ्जाब के सुप्रसिद्ध सिक्खनेता ज्ञानी शेरसिंह जी ने, जो सिक्खों के धार्मिक नेता भी हैं,
प्रेस के लिए एक वक्तव्य २७वीं मार्च सन् १९३१ को अमृतसर
में दिया था जिसका सारांश यह है:

"मैंने सरकार द्वारा प्रकाशित उस विज्ञप्ति को पढ़ा है, जिस-में यह कहा गया है कि सरदार भगतिसह के शव की अन्त्येष्टि ०नामा ००नाम ००ना

"अन्त्येष्टि किया के साधारण नियम ये हैं कि शमशान की ओर प्रस्थान करने से पूर्व शव को दही और दूध से स्नान कराया जाता है। अर्थी चार सिक्खों के कन्धों पर होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के शरीर पर पाँचों 'कका' (सिक्खों के धार्मिक चिह्न) मौजूद हैं या नहीं? 'रागियों' की एक सङ्गीत-मण्डली होनी चाहिए। इन रागियों को इस समय गुरु तेग़बहादुर की बानी के 'शब्द' गाना चाहिए' जो इसी अवसर पर गाए जाते हैं। यदि शव किसी 'शहीद' का हो, तो विशेष 'शब्द' गाए जाने चाहिएँ, जैसे कि "जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनन्द" (अर्थात् जिस मृत्यु से संसार भयभीत होता है, उससे मुक्ते आनन्द प्राप्त होता है) इसके अविरिक्त और भी ऐसी अनेक बातें हैं, जिनकी उपेना न होनी चाहिए।

"स्वयं गवर्नमेख्ट के बक्तव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई बात भी नहीं की गई थी। इस विक्राप्त का केवल इतना ही कहना है, कि अन्तिम संस्कार एक ऐसे 'प्रन्थी' द्वारा सम्पन्न कराया गया, जिसका नाम और पता तक नहीं बतलाया गया!

"इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिक्ख-जनता कदापि सन्तुष्ट नहीं हो सकती और वह उन सारी बातों का गवनंमेश्ट से प्रमाण ्र बाक्षा ०० बाक्ष ०० विक्र ०

लाशें कैसे जलाई गईं?

सरदार भगतिसह श्रादि के शव-दाह के विषय में जाँच करने के लिए कॉइन्सेस की श्रोर से जो किमटी नियुक्त की गई थी, उसने लाजपतराय हॉल में १२वां श्रप्रैल से बयान लेना शुरू कर दिया है। १२वां श्रप्रेल को बयान शुरू होने के पहले डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि हमने पश्जाब-सरकार के चीफ सेक टेरी से इस जाँच में सहायता देने का श्रनुरोध किया था, पर वहाँ से जवाब मिला, कि सरकार इस मामले की जाँच कर चुकी है श्रोर उसका नतीजा भी प्रकाशित कर दिया गया है; इसलिए श्रव वह श्रीर किसी जाँच में सहायता देना नहीं चाहती। इसके बाद फीरोज-पूर कॉइन्सेस कमेटी के मन्त्री श्री० पृथ्वीचन्द वकील, मि० शफा-श्रतुल्ला, श्रीमती पार्वती देवी श्रीर श्रीमती सोंधी की गवा-हियाँ हुई।

#### श्री० पृथ्वीचन्द वकील का बयान

श्री० पृथ्वीचन्द् ने अपने बयान में कहा, कि २४ मार्च को सबेरे ८ बजे मुसे माल्म हुआ, कि सरदार भगतसिंह आदि की लाशें, सतलज के किनारे, पुराने पुल के पास जलाई गई हैं। मैंने पृथ्वी राम और जगन्नाथ को इस समाचार की सबाई की जाँच करने को कहा। उन्होंने सवा नी बजे वापस आकर कहा, कि खबर ठीक हैं। उन्होंने यह भी कहा, कि उस जगह से मिट्टी के तेल की बूआ रही है और जमीन अभी तक गरम है। सवा दस

ध्याक्क ०० व्याक्क ०० व्याक ० व

थोड़ी देर बाद मुक्ते माल्म हुझा कि सरदार भगतिसह और उनके साथियों के रिश्तेदार मौक पर आए हैं। कुछ मित्रों के साथ में भी वहाँ पहुँचा। मैंने देखा, कि जहाँ लाशें दफनाई गई थीं, वहाँ से मिट्टी के तेल की गन्ध आ रही थी। कुछ अधजले कोयले के दुकड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे। मैंने मेहरचन्द फोटो-प्राफर को बुला कर उस स्थान का कोटो खिंचवा लिया। एक आदमी ने जिसका नाम कुपाराम है, मुक्ते एक अधजला माँस का दुकड़ा दिखाया। वह अठली के बराबर था और आध इख्र के करीब मोटा था। उसने कहा कि चींटियाँ उस दुकड़े को घसीट कर ले जा रही थीं। वहाँ मुक्ते यह भी माल्म हुआ, कि वहाँ एक कटी हुई हड्डी मिली थी, जिसे भगतिसह के घर वाले को गए।

छुट्टी के दिन हम लोग फिर उस स्थान पर गए। खाँ शफाआतुल्ला ने चिता-स्थान से करीब ३० क़द्म के फासले पर एक
खगह दिखाई, जहाँ दाह-किया के दूसरे दिन उस ने ख़ून देखा
था। हम लोगों को वहाँ कुछ कड़ूड़ मिले, जिन पर ख़ून लगा
हुआ था। वे कड़ुड़ फिरोजपूर में मेरे पास रक्खे हुए हैं। पचाससाठ क़द्म के फासले पर एक मोपड़ी थी, जिसमें मोपड़ी वाले
के सिवा एक और आदमी था। मोपड़ी वाले को कुछ मालूम
न था, किन्तु उस दूसरे आदमी ने कहा, कि दाह-स्थल के पास
एक जगह उसने ख़ून गिरा हुआ देखा था। रेलवे-फाटक पर

#### सरदार भगत सिंह

उस समय मौजूद, एक आदमी से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि रात को ४-४ लॉरियाँ वहाँ आई थीं, जिनमें अधिकतर अङ्ग-रेज थे। एक पर डेढ़-दो मन लकड़ी श्रीर मिट्टी के तेल के कनस्तर भी थे।

रायजादा हँसराज के प्रश्न करने पर गवाह ने कहा, कि जहाँ दाह-किया की गई थी, वहाँ तीन अथियाँ अलग-अलग रख कर नहीं जलाई जा सकती थीं। धगर ऐसा किया जाता, तो पास वाली माड़ियों तक आग का असर जरूर पहुँचता, भौर एक भाड़ी तो जल ही जाती।

# मौलवी शफ़ाश्रतुल्ला का बयान

मौतवी शकाश्वतुल्ला ने कहा, कि मैं एक सभा में भाषण दे रहा था, कि कुपाराम ने मुक्ते माँस का दुकड़ा और दूसरे कई लोगों ने हड्डियाँ दिखाईं । मैंने उपस्थित लोगों को वे चीजें दिखा दीं। २४ तारील को सवेरे मैं उस स्थान पर गया, जहाँ लाझें . जलाई गई थीं। वह जगह रस्सी से घेर दी गई थी, जिसमें लोग जूते पहन कर उस पर न जायाँ। उस घेरे के अन्दर ३-४ फट ऐसी जगह थी, जहाँ से किरोसिन तेल की बूझा रही थीं। खुरेदने से, वहाँ हड्डी के छोटे-छोटे दुकड़े निकलते थे, मेरे सामने वह जगह खोदी गई। उसमें से हड्डी के दुकड़े झौर अधजले कोयले निकले। उन से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। वहाँ से कोई दो सौ गज के फासले पर एक जगह खून लगे हुए कहुड़ पड़े थे। मेरे साथियों ने उन्हें चुन लिया।

हमें माल्म हुआ, कि पुलिस वाले कसूर से मन्थी और आचार्य लाए थे। वहाँ जाकर तलाश करने पर हमें जगन्नाथ ·श्राचार्यं मिल गया, पर प्रन्थी नहीं मिला। उसने साथ चल कर वह जगह दिखाई जहाँ लाश जलाई गई थी ! उसने कहा, कि तीनों लाशें एक-एक बालिश्त के फासले पर रक्खी गई थीं। वह इससे अधिक कुछ नहीं बतला सका। कसूर में खोंज करने पर मालूम हुआ, कि डिप्टी पुलिस सुपरिएटेएडेएट शिवदर्श निसंह ने २३ मार्च की शाम को, एक दूकान से ४ टिन मिट्टी का तेल स्तरीदा था। डॉक्टर सत्यपाल की जिरह में गवाह ने कहा, कि जाँच करते समय कोई ऐसा आदमी मुभे नहीं मिला, जिसने लाशों को काटते हुए देखा हो।

# श्रीमती पार्वती देवी का बयान

श्रीमती जी ने कहा, कि २४ मार्च को मैं सरदार 'भगतसिंह की बहिन और दूसरी कई खियों के साथ, सतलज के किनारे उस स्थान पर गई, जहाँ भगतसिंह आदि की लाशें जलाई गई थीं। मुमे वह जगह मालूम न थी। मैं लोगों से पृष्ठताछ कर ही रही थी, कि इतने में मेरा पाँव एक ऐसी जगह जा पड़ा, जहाँ की जमीन गरम थी। वहाँ से मिट्टी के तेल की सख्त बू आ रही थी। मैंने उस स्थान को खुरेदा तो कई छोटे-छोटे माँस के टुकड़े मिले। एक दुकड़ा अब भी मेरे पास है। श्रीमती सोंधी ने भी श्रीमती पार्वती देवी के बयान का समर्थन किया। फ़िरोज़पूर में जाँच-कमिटी

१५वीं श्रप्रैल को, जाँच-कमिटी फिरोजपूर पहुँची। वहाँ जाते समय सदस्यगण दाह-स्थान देखने के लिए भी गए। आज वह स्थान नहीं पहचाना जाता था, बाल से स्थान बराबर कर दिया गया था और स्वयंसेवकों द्वारा बनाया हुआ घेरा भी तोड़ डाला गया

# सरदार भगत सिंह

० बााााक ○० बााााक ०० बाााक ०० बााक ०० बाााक ०० बााक ०० व्याक ०० व्य

फिरोजपूर में गवाहियाँ लेने पर, फोटोशाफर लाला मेहरचन्द, जिन्होंने दाह-स्थान का फोटो लिया था, खीर कुपाराम नामक एक दूकानदार ने पिछले बयानों का समर्थन किया। कुपाराम ने किमिटी के सामने एक बोतल पेश की, जिसमें चिता-स्थान पर पाया गया माँस का एक दुकड़ा रक्खा गया था। दुकड़े का वजन १ छटाँक के लगभग था।

हरवंशलाल नामक एक मोटर-ड्राइवर ने कहा, कि कुपाराम ने उसके सामने माँस का दुकड़ा चितास्थान पर पाया था। गवाह ने उससे एक छोटा-सा दुकड़ा तावीज बनाने के लिए लिया।

नौजवान भारत-सभा के अध्यक्त महाशय अमरनाथ ने कहा, कि उन्हें उस स्थान पर इक जली हुई हिड्ड्याँ मिलीं। गवाह ने हिड्ड्यों को कमिटी के सामने पेश भी किया।

पं० विरौद्धीलाल ने भी माँस का एक दुकड़ा कमिटी के सामने पेश किया।

फिरोजपूर के लाला मुकुन्दलाल, एडबोकेट ने कहा कि दाह-स्थान ४ बर्गफीट से ज्यादा न होगा। इतने सङ्कीर्ण स्थान में तीन लाशें अलग-अलग नहीं जलाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा ्याक्र ्राक्ष विश्वाह विश्वा

# ग्रन्थी ने क्या किया ?

सरदार लामसिंह ने कसूर में किमटी के सामने अपना स्थान देते हुए कहा कि नत्थासिंह प्रन्थी ने उस से कहा कि २३वीं मार्च की रात को वह बड़ी मुश्किल में पड़ा था। प्रन्थी ने गवाह को बतलाया कि २३वीं मार्च की शाम को ७ बजे के लगभग एक पुलिस का आदमी उसके पास आया और पुलिस के डिप्टी-सुपरियटेएडेएट सुदर्शनसिंह के पास चलने को कहा। पुलिस के सिपाही ने कहा कि 'अखरड पाठ' के लिए प्रन्थी की आवश्यकता है। वहाँ पहुँचने पर प्रन्थी से कहा गया कि, गरडासिङ्खवाला में पाठ की जरूरत है। इसके बाद आचार्य जगन्नाथ के साथ प्रन्थी गयडासिङ्खवाला लाया गया। उन लोगों के साथ किरोसिन तेल के ३ कनस्तर भी लाए गए। पुलिस के कुछ अफ सर और कुछ कॉन्स्टेबिल भी उनके साथ थे। गरडासिङ्खवाला स्टेशन पहुँचने पर उन्हें एक लॉरी मिली।

# ्वाक्षेत्र से भी लॉरियाँ **याई**

इसके बाद लाहौर को ओर से भी ४ लॉरियाँ आई। एक लॉरो से पुलिस के डिप्टी-सुपरिष्टेर्एडेस्ट अमरसिंह उतरे और वे अन्थी की लॉरी में जा बैठे। उनकी श्राज्ञानुसार कॉरी पुराने पुल के पास लाई गई। अन्य लॉरियाँ भी वहीं आकर खड़ी हुई। अमरसिंह ने प्रन्थी श्रीर श्राचार्य से कहा, कि उनके साथ एक सिक्ख और दों हिन्दुओं की लाशें हैं, जिन्हें वे जलाना चाहते हैं। प्रनथी और आचार्य को उन मृतकों के नाम नहीं बतलाए गए। किन्तु तो भी प्रन्थी को सन्देह हुआ कि ये लाशे, भगतसिंह, राजगुरु और मुखदेव को हैं। जब टॉचं की सहायता से उसने लाशों को देखा तो मालूम हुआ कि मृतकों के मुँह श्रीर नाक से खन बह रहा है। एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने लाशा की पोशाक फोड़ डाला और स्नान करा कर कपड़े में उन्हें लपेटा और एक ही चिता पर तीनों लाशों को रख दिया : लाश के ऊपर धौर नीचे लकड़ियाँ रक्स्बी हुई थीं। चिता पर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। तब प्रन्थी और आचार्य से अन्तिम संस्कार करने के लिए कहा गया। उन्होंने मिट्टो के तेल की सहायता से आग लगा दी। इसके बाद उन से लॉरी में चले जाने के लिए कहा गया। लॉरी में आकर वे क़रीब २ ई घरटे तक पुलिस वालों की इन्त-जारी में बैठे रहे। इतनी देर के बाद विता पर पानी डाल दिया गया और कुदाली से भस्म, हड्डी आदि वस्तुओं को इकट्टा कर कम्बली में बाँघा गया और नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद प्रन्थी और आचार्य कसूर लाए गए। वे ४३ बजे सुबह कसूर पहुँचे।

# अब्राम्म २० व्याम २०

गवाह ने आगे कहा कि वह सरदार अमरसिंह और लाला मिण्राम के साथ १११ बजे दाह स्थान देखने गया था। विता-स्थान किरोसिन तेल से भीगा हुआ था। वहाँ चीड़ की लकड़ियों के कोयले पड़े हुए थे, जिससे पता चला, कि लाशों के जलाने में बीड़ की लकड़ी का ही ज्ययहार किया गया है।

अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा, कि सिक्ख धर्म के अनुसार अन्तिम संस्कार के लिए एक घएटे की आवश्य-कता है। संस्कार खतम हो जाने के बाद चिता में आग लगाई जाती है। गवाह ने कहा कि उसकी राय में मृतकों का अन्तिम संस्कार उचित रीति से नहीं किया गया, क्योंकि न तो प्रन्थी को उसके लिए समय ही दिया गया, और न वह अन्तिम संस्कार के लिए तैयार ही होकर आया था। इसके अतिरिक्त 'कढ़ाह प्रसाद' भी, जो इस संस्कार के लिए अत्यावश्क है, तैयार नहीं कराया गया था। प्रन्थी ने गवाह से कहा था, कि उससे कोई संस्कार नहीं कराया गया था।

सिक्ख-धर्मातुसार लाश को रात में जलाना मना है। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कम से कम गवाह ऐसी कोई घटना के विषय में नहीं जानता है।

डॉ॰ सत्यपाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गवाह ने कहा, कि किसी सिक्ज को लाश को, मृतक के किसी सम्बन्धी या पुरोहित को छोड़ कर और कोई नहीं छू सकता। उसकी लाश को हर एक मनुष्य नहीं छू सकता है। प्रन्थी ने उससे कहा था कि वे प्रलिस कॉन्स्टेबिल, जिन्होंने मृतकों को स्नान कराया, भिन्न

O बाताक OO बाताक OO

लाला मिण्राम जैन ने अपना बयान देते समय डॉ॰ सत्य-पाल के पूछने पर कहा कि तीन लाशों को अच्छी तरह जलाने के लिए ४० मन लकड़ी की आवश्यकता है। हिन्दू-धर्म के अनुसार भी, मृतक शरीर को उसके सम्बन्धी और पुरोहित के सिवा दूसरा कोई नहीं छू सकता और रात के समय लाश नहीं जलाई जा सकती। लाश जलाने के चौथे दिन भरम इकट्ठा किया जाता है और वह हरदार भेजा जाता है।

#### मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में

कसूर की म्यूनिसियल किमटो के वाइस प्रेजिडेएट डॉ० बोध-राज ने कहा, कि वे 'ट्रिब्यून' के स्थानीय सम्वाददाता हैं। उन्होंने सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों जरिए से जाँव की है। श्राचार्य और प्रन्थी के पास भी वे पता लगाने के लिए गए थे। प्रन्थी ने यह स्वीकार किया है, कि लाशों के जलाने में मिट्टी का तेल काम में लाया गया है। गवाह ने तेल के ठेकेदार से भी इस बात की जाँव की थी। उसने यह बात स्वीकार की थी, कि पुलिस वाले उसके यहाँ से ४ दिन मिट्टी का तेल ले गए थे; किन्तु २४वीं तारीख को तेल लौटा दिया गया। इसके बाद सर-दार नत्थासिंह कमिटी के सामने पेश किए गए।

सभापृति ने सूचित किया कि उन्हें पता चला है कि पुलिस ने प्रन्थी को बुला भेजा है। उन्होंने प्रन्थी से पूछा कि वह अपना बयान देने के लिए तैयार है या नहीं ? प्रन्थी अपने मित्रों से इस O बाह्म OO बाह्म OO

सभापति ने पूछा—अपना बयान देने में आपको किसी बात का डर है ?

प्रन्थी—मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। मुभे इस पर सोच-विचार करने के लिए १४ मिनट का समय दीजिए।

गवाह को समय दिया गया। फिर बाहर जाकर अपने मित्रों से सलाह ली। किन्तु एक घएटा बीत जाने पर भी वह नहीं लौटा। कमिटी का कार्य दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

